#### Liferary Wealth of India. Search for Prakrit Manuscript-

### Sruta-agara-Audaryachintamani

BY

# S 1 5 RANGANATHASVAMI

VIZAGAPATAM
Arsha Press.

1910

#### Literary Wealth of India, Search for Prakrit Manuscripts

### Srutasagara—Audaryachintamani

Ī

During the last two of three years I was busy collecting Prakrit works, especially grammatical works in Prakrit. In my search for those works I saw a small note in the Indian Antiquary\* about शब्दिन्तामणिश्री by शुवन्त्र After a few days in Dr. Hoernle's edition of Chanias Prakrita Lakshani I saw a quotation from a Prokrita grammar by Subhachandra along with the quotations from those of Hemachandra, Trivikrama and others. Anxious to produce a copy of the work I referred to Mr. Aufrecht's Catalogus Catalogorum to find out the place where the work is to be found. To my astonishment. I four I the following remark under Subhachandra.

'शुभचन्द्र -शब्दचिन्तामणिकृति—In the proceedings of Asiatic Society of Bengal 1875-77 a Prakrit grammar is mentioned called औदार्थ्यचिन्तामणि by Subhasagara which may be identical with the present work. But I doubt whether the name Subhasagara has ever been heard of by any one else than by my honoured friend Mitra."

Nothing enlightened on the point for which I referred to the Catalogue and being the more anxious I re-

<sup>\*</sup> Page 29 of 1875,

ferred to the Notices of Sanskrit MSS. by Dr Rajendra Lal Mitra and found the following entry in Vol III. page 19.

"But the most important of my aquisitions are some treatises on the grammar of the Prakrit language. These include, first, Audaryachintamani of Subhasagara ... None of these has been noticed in Prof Lassen's Institutiones Lingua Prakritica and all of them will, I think, be new to European scholars. The first, I believe, is the same which Dr. Hoernle has noticed in the Indian Antiquary of August last (1873), but it is there described as the work of one Subhachandra. My codex comprises only two chapters. It has been copied from a text which from the appearance of its paper and the antiquated form of its writing I believe is about five hundred years old."

From the above remarks it appears that Sabdachintamanivitti of Subhachandra must be the same as Audaryachintamani, the author of which must be either Subhachandra or Subhasagari So with the hope that my desire will be fulfilled, I at once got Audaryachintamam on loan from the Library of the Asiatic Society of \* Bengal (Government Collection) When I went through the work for the quotation of Dr Hoernle, I neither found the quotation in the work nor any possibility of its being found in the work as the author does not use independent signs as Trivikrama does in his grammar. So I set it down that this work is not the same as Saldachintamanivritti by Subhachandra appointed in one particular I naturally began to doubt the reality of the other statement also, and strange to say, my surmise has turned out to be a reality.

#### II

The author of this work is not Subhasagara, but one Srutasagara as is evident from the following extract found in the colophon at the end of each Adhyaya,

\* \* मुमुञ्जूर्श्वाविद्यानिन्दित्रियशिष्य श्रीमूलसघपरमात्मविदुष सूरि श्रीश्रृतसागरिव रचिते औदाय्यचिन्तारत्ननाम्नि \* \*

Again, we have a commentary on Yasastilakachampu (Ed. Kavyamala 70) by one Srutasagara who writes the following in the colophon to that work at the end of every Asvasa,

र्दात श्रीविद्यानन्दिभद्यारकप्रियशिष्येण \* ' तर्कव्याकरणछन्दोलकारसिद्धा-न्तसाहित्यादिशास्त्रनिपुणमितिना प्राकृतव्याकरणायनकशास्त्ररचनाचव्चुना सूरि श्रीश्र-तसागरेण विरचिताया \* \* ॥

From these two colophons we see that the two Srutasagaras were the Sishvas of the same Sri Vidyanandiu and the second author has composed a Piakrit grammar. So we may conclude that the author of this Audaryachintamani must be the same Srutusagara as the author of the commentary on Yasastilakachampu

Now a critic may question whether the two authors may not be Subhasagaras only instead of Srutasagaras. It is easy to clear this doubt. We must thank the author himself for having dispersed the cloud around his own name. He cites his own name as an example for तकारलीप under the 157th sutra of Adhyaya I. According to that sutra अवसागर becomes सुआसाओं. If his name had been गुमसागर, it should have assumed a different form मुहसाअगे according to another sutra. Again at the end of the 5th Adhyaya he inserts a veise! with his

समन्तभद्रैरपि पूज्यपादैः कलंकमुक्तैरकलकदेवैः ।
 यदुक्तमप्राकृतमर्थसार तत्प्राकृत च श्रुतसागरेण ॥

own name in it. There it is given as अतसागर If his name had been ज्ञुनसागर the chandas (metre) of the sloka will be spoiled. So we may undoubtedly say that the author of Audaryachintamani was Srutasagara only.

#### Ш

Let us now consider who this Srutasagara was, what were his other works and when he flourished? As with all Sanskrit authors, we cannot answer the shove questions to one's satisfaction. Yet I shall make bold to publish the following few statements about the author and his time. Srutasagara was a fierce Digambara jaina and he devoted the greater part of his attention to crushing the rival sect. He was the pupil of Sri Vidyanandin who was the pupil of Devendrakirti. He was skilled in Sanskrit and Prakrit poetry. The following are some of his works which came under my notice. There may be some others also.

- 🛫 1. Audaryachıntamanı (औदाय्यंचिन्तामाण).
  - 2. A commentary on Shatprabhrita (बद्प्राभ्त),
  - 3. A commentary on Yasastilakachampu (यशस्ति-
    - 4. Anantavratakatha (धनन्तवतकवा), लकचम्प्)
    - 5. Jainendrayajnavidhi (जैनेन्द्रयज्ञाविधि).
    - 6. Sidhachakrarchanastakanıbandha (सिद्धनकार्चनाष्टक-
- 1 7. Tatwarthatika (तत्वार्यटीका). निबन्ध)
- 🥌 8. Jnanarnavagadyatika (ज्ञानार्णवगवारीका),
  - 9. Vratakathakosa (व्रतकथाकोष),
  - 10 Ekibhavastotra (एकी भावस्तोत्र),
  - 11. Purandaravidhikathopakhyanam (पुरन्दरविधिकथोपा-स्वानम्), and
- 😝 12, Dasssutritikatatwarthi (दशसूत्रीटीकातस्वायी).

It was from the first three that we learn what I have above written about the author.

#### IV

This work Audarvachintamani is a treatise on the Grammar of the Prakrita language The book consists of six chapters, but the last portion of the sixth chapter is wanting I am at a loss to understand how Dr. Raiendra Lal Mitra was able to see only two chapters in this work and name the author as Subhasagara although at the end of every chapter his name is given as Sruta-The author does not use the saminas or signs of Panini or Hemachandra but makes use of new ones As for instance, in the Sutra पाटिचपेटयोनी Srutasagara writes इनन्तपरिचपेराया भवति But in the corresponding sutra चंपरापादांचा Hemachandra savs चंपराशब्दे ण्यन्ते च पारौ धातौ रख लो What Hemachandra calls ज्यन्त our Srutasagara calls इनन्त This justifies the statement of the author-

> समन्तर्भद्ररिप प्रयपदि कलकमुक्तरकलकदेवै । यदक्तमप्राकृतमर्थसार तत्प्राकृतच श्रुनसागरेण ॥

that he is composing only a sequel to the Grammar of Akalanka Pujyapada which does not treat of Prakrita. So the saminas in my opinion will be the same as those of Akalanka Pujyapada. And he quotes some sutras of sanskrit grammar here and there and these are not found in any other grammar. So I suppose these also to belong to Akalanka Pujyapada's Jainendravyakarana

This work is more extensive and explanatory than those of Hemachanara and Trivikrama as will be evident from the following extracts --

 Hemachandra प्रमृतेव ॥ प्रमृते पद्म वो भवति । वहुत्तम् ॥ Trivikrama same as Hemachandra.

<sup>\* &#</sup>x27;आदत स्त्रिया' इत्यनेन सस्कृतलक्षणेन ; बृद्धिरादी मणे , 'श्रदादय' इत्यनेन ॥

Srutisagara व प्रभृते ॥ प्रभृतशब्दे यः पस्तस्य वकारो भवति । बहुत्तम् ॥ बहुत्वमित्यस्य च बहुत्तम् ॥

2 Hemachandra कदल्या अद्रमे ॥ कदली शब्देऽद्रमवाचिनि दश्च रो भवति । करली । अद्रम इति किम् । कयली । केली ॥
Trivikrama अद्रमे कदल्याम् ॥ अद्रमवाचिनि कदलीशब्दे तो रत्व भवति । करली । अद्रम इति किम् । कयली ॥
Srutasagara कदल्या गजपताकायाम् ॥ कदलीशब्दे यो दकार. तस्य रकारो भवति । गजपताकार्यो वाच्ये । करली । गजपताकायामिति किम् । केली कयली । असमत्कला ॥

I give only two examples above. There are many other such instances in the work.

#### V

It remains now only to say something about the time of the author. I can say nothing more than what Dr. R G Bhandarkar wrote on the subject. He argues that "Srutasagara was the pupil of Sri Vidyanandin who was the successor as high priest of Devendrakirti Devendrakirti's predecessor was Padmamandin. In a work entitled Sudarsanacharita by Nemidatta Simhanandin is represented as Nemidatta's teacher and as the pupil of Mallibhushana. Nemidatta wrote another work called Sripalacharita in Samvat 1585. Here he gives the following succession list.

1. Padmanandin—High priest of Sarasvatiya Gachcha of the Mula Sangha; 2. Devendrakirti, 3 Vidyanandin 4 Mallibhushana, teacher of Simhanandin who was the teacher of Nemidatta (Samvat 1585)

Simhanandin the author's teacher was the pupil of this last. Nemidatta represents himself as 'devoted to the service of Srutasagara and other Yatis.' So that Srutasagara's literary activity must be referred to about the year 1550 Samvat or 1494 A. D."

#### VI

In the August 1908 issue of the "Journal and Proceedings" of the Asiatic Society of Bengal was published a list of Jaina manuscripts deposited in the society's library. The list was prepared by Pandit Kunja Vihari Nyayabhushana Esq., Oriental Librarian of the Society. The list was intended to include all and only Jaina works. I was quite astonished not to find this work in the list. I am afraid that the Librarian did not think this to be a Jaina manuscript. The said list in addition to not containing this Jaina work includes some other works, such as इंश्ड्यल्यिक्वाइट्य by क्षेमराज, कल्पनदकोश by केशव, and बृह्दप्रव्यक्तिका, which are not Jaina works.

#### VII

A few words about Prakrita grammars in general and I shall have done. There are two schools of grammar in Prakrita dealing with the two dislects of the Prakrita Language. The works of Chanda, Hemachandra, Trivikrama, Subhachandra and Srutasagara deal mainly with the Jaina dialects of Prakrita, the language of the Holy Sutras of the Jams and other Prakrita works of Jaina authors. The rest such as Prakritaprakasa of Vararuchi, Samkshiptasara of Kramadisvara, Prakritasarvasva of Markandeyakavindra, Kalpataru of Ramatarkavagisa and others deal with the Aryan Prakrit dialects used in the ordinary works, as for instance in the Sanskrit dramas of the present day. Of these Prakrit Grammars, those on the Aryan Prakrita are found but rarely here and there. The rest

such as Hemachandra, Trivikrama &c. are very generally known and copies found everywhere. So persons studying the Sanskrit works in which Prakrita appears should study the treatises on the Aryan Prakrita dialects. Why they should study these works only will be evident from the following extract from the commentary on Mrichchhakatanataka.

अत्रास्मिन् त्रकरणे प्राकृतपाठकेषु सृत्रधारो नटी रदिनका वसन्तसेना तन्माता चे-टी कर्णप्रक चारुदसबाह्मणी शोधनक. श्रेष्टी एते एकादशशौरसेनीभाषापाठका । अ-वान्तिभाषापाठको बीरकचन्दनको । प्राच्यभाषापाठको विद्षक । सवाहक शकारवस-न्तसेनाचारुदसानां चेटकत्रितय भिक्षुश्वारुदसदारक एते प्रण्मागधीपाठका । अप-श्रशपाठकेषु शाकारीभाषापाठको राष्ट्रिय.। चाण्डालीभाषापाठको चण्डाला । टक्कभा-षापाठको माधुरद्यतकरौ ॥ ।

From this we learn how many languages are met with in this work, and these languages were not treated of in the Jaina Prakrita grammars of Hemachandra, Trivikrama &c. All these are found in the other set of grammars. Sanskrit Pandits of to day study most probably Hemachandra and others, and when any Prakrita word in the dramas appears to be ungram-

<sup>\*</sup> Pratrita Prkasa, with its four commentaries, Sanjuani, Manorama, Subodhini and Manjari, Samkshiptasara with Prakritadipika of Chand devasarinan, etc.

Running translation of the above—i e among the speakers of Prairita dialects in this play the Manager, the Actress, Rudanika, Vasantasena, her mother, her female attendant, Karnapuraka, the Brahmin wife of Charudatta, Sodhanaka and the Provost, these eleven speak the Sauraseni dialect, Viraka and Chadanaka speak the Avanti dialect, the jester-companion speaks the Piachya dialect; the Shampooer, the three attendants of the king's brother-in-law, of Vasantasena and of Charudatta, the Enddhist monk and the son of Charudatta, these six speak the Magadhi dialet, Among the speakers of Apabhranian Rashtinya (the king's brother-in law) speaks Sakari dialect—the two Chandatta speak the Chandali dialect, and Mathura and the two gamblers speak the Takka dialect.—The Editor Dawn Magazine

matical according to them, ignorantly go to correct the word according to their grammar. I have known instances of such corrections. So I had to lay so much stress on this point. So grammars of Hemachandra's school are of no practical use in these days as those of the other school, although many words assume the same from according to the two sets of grammars. So I would advise persons wishing to study Aryan and Dramatic Prakrita, to study Prakrita Sarvasva, Kalpataru, and other works stated above which only will be of any practical use to them.

#### VIII

I give below a few of the verses occurring in the work, Audaryachintamani, which may be in any way helpful in inferring something adout the author

अथ प्रणम्य सर्वेज्ञ विद्यानस्यास्पदप्रदम् ।
 पृज्यपाद प्रवक्ष्यामि प्राकृतव्याकृत सनाम ॥ २ ॥
श्रीपृज्यपादम्गर विद्यानन्दी समन्तमद्रगरः ।
श्रीमदक्षवदेवो जिनदेवो मगल दिशन् ॥ २४४ ॥
श्रीकन्दकन्दसरे विद्यानन्दीप्रमाच पदक जम् ।
 नन्वा च पृज्यपाद सयुक्तमन पर वस्य ॥ ७ ॥

श्रीपृज्यपाद नकलक समन्तमङ श्रीकुन्दकुन्द ।जनचन्द्र विशाखसज्ञा ।

श्रीमाघर्नान्द शिवकोटिशिवायनास्या विद्यादर्नान्दगुरव शमर्मा दिशन्तु ॥ २०९॥ श्रीसर्व्यक्रमदोष तदक्तवचनानि निखिलसुखभवनम ।

नत्वा विद्यानन्द स्वाद्यध्याय प्ररचयामि ॥ २ ॥

विद्याविरोध नोर्धानिधिसार्धानरस्तवाद श्रीमानुमाश्रभुरनन्तरपूज्यपाद । श वा ददातु सदय शुभदानदक्षो विद्यादिनन्दिगृह रात्मविदा मुमुक्ष ॥१४९

N B In conclusion I have to state that I was not able as yet to see Subhachandra's Grammar I do not know when I may succeed in my attempt. All my attempts till now have fulled

Arsha Library Vizagapatam February 1, 1910 S P V RANGANATHASVAMI
ARYAYARAGURU
Member of the Ascatic Society of Bergal

# ॥ श्रीः ॥

| ₹.           | सिद्धिलोंक <del>ाच</del> | २३.         | तिङः                   |
|--------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| ₹.           | अनुक्तमन्यशब्दानुशा-     | २४.         | लोपः                   |
|              | सनवत् ।                  | २५.         | अन्त्यहरोऽश्रदुदि      |
| ₹.           | संज्ञा प्रत्याहारमयी बा  | २६.         | निर्दुरि वा ।          |
| 8.           | सुप्सादिरन्त्यहला ॥१॥    | २७.         | अन्तरि च नाचि          |
| ч.           | हो इस्रः                 | २८.         | शिश्लुङ् नपुनारि तु।   |
| ξ.           | दिर्दीर्घः               | २९.         | अविदुचाति स्नियामाल्   |
| ૭.           | शषसाः शुः                | ३०.         | रो रा ॥ ४ ॥            |
| ۷.           | सं- समासः                | ३१.         | हः क्षुत्ककुभि         |
| ٩.           | आदिः खु ।                | <b>३</b> २. |                        |
| <b>?</b> o . | गो गणपर.                 | ३३.         |                        |
| ११.          | द्वितीयः फुः             | ₹४.         | स आयुरप्सरसोः।         |
| १२.          | संयुक्त स्तु             | 24.         | दिक्प्रावृषि           |
| १३.          | तु विकल्पे ॥ २ ॥         | ₹€.         | शरदामत्                |
| <b>१</b> ४.  | प्रायो लिति न विकल्पः    | ३७.         | तु सक्खिणभवन्तजम्मण    |
| १५.          | शिति दीर्घ.              |             | महन्ता ॥ ५॥            |
| १६.          | सानुनासिकोचारं ङित् ।    | ₹८.         | यत्तसम्याग्विष्वकपृथके |
| <b>१</b> ૭.  | बहुलम्                   |             | मल्                    |
| १८.          | दिही मिथ से              | ३९.         | मोऽचि वा               |
| १९.          | सन्धिस्त्वपदे            | 80.         | बिन्दुल् ।             |
| ₹٥.          | न यण्                    | ४१.         | हाले ङञगनाम्           |
| २१.          | एङः ॥ ३ ॥                | ४२.         |                        |
| ₹₹.          | शेषेऽच्यचः               | ४३.         | _                      |
|              |                          | -           | 00 0 711/1             |

### ( २ )

| 88. | <b>लु</b> ड् मांसादौ  | ४९.         | स्नमदामाशिरोनभा नार   |
|-----|-----------------------|-------------|-----------------------|
| ८५. | सस्कृतसस्कारे         | 40.         | शरत्पावृद् ॥ ७ ॥      |
| γξ. | डे तु किशुके          | 49.         | अक्ष्यर्थकुलाद्या वा  |
| ४७. | वगेंऽन्त्यः ।         | ५२.         | क्कींबे गुणगा         |
| 86. | विद्यातिप त्या श्लोपल | <b>4</b> 3. | स्त्रियामिमाञ्जलिगा । |

### इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

| स्थार्वा।  स्थार्वा।  २० प्रथमे प्थोः ।  ३० लुगच्यय ॥ ८ ॥ त्य- दाद्यातदच २२ आसारे तु  ४० वालाञ्वरण्ये २३ तोन्तयेंल् ॥ ११ ॥  ५० अपे. पदान् २४ पारावते तु फो  ६० इते । २५ उत्करवर्छाद्वारमात्रच  ५० तोऽचः २६ शर्यादौ ।  ८० शेर्ल्यस्यवरशोर्दि २७ त्वार्द्व उदोत्  १० तु समृद्धचादौ ॥ ९ ॥ २९ ओदाल्या पड्कौ  ११ सप्तपां फो । २९ ओदाल्या पड्कौ  ११ सप्तपां फो । ३१ पद्मामि  १४ मध्यमकतमे च ३२ त्वर्षी  १५ हरे त्वी ३३ ईल्खल्वाटमत्याम आतः  १६ उल्ध्वनिगवयविष्वचो व ३४ इतु सदादौ ।  १७ जो णो ॥१०॥ ऽभिज्ञादौ ३५ आचार्ये चो हश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9             | निप्पती ओत्परी माल्य-  | १८.         | स्तावकसास्त्र             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| २. आदे  ३. लुगव्यय     ८     त्य- दाद्यात्तदच  ३. वालाव्यरण्ये  ५. वालाव्यरण्ये  ६. इते    ६. इते    ६. इते    ६. हो    ६. हो    ६. हो    ६. हो    ६. हो    १४. वाल्रिययरशोदिं  १४. वार्यादौ    १४. वार्यादौ   १५    १४. वार्यादौ   १६    १४. वार्यादौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١.            |                        |             |                           |
| ३. लुगव्यय     ८     त्य-<br>दाद्यात्तदच २२. आसारे तु<br>१. वालाव्वरण्ये २३. तान्तयंल्     ११    <br>५ अपे. पदान् २४. पारावते तु फो<br>६. इते   २४. उत्करवर्लीद्वारमात्रच<br>७. तोऽचः २६. शय्यादौ  <br>८. शोर्लुसयवग्शोर्दि २७. त्वार्द्र उदोत्<br>९. हे दक्षिणेऽस्य २८. स्विप<br>१०. तु समृद्धचादौ     ९     २९. ओदाल्या पड्कौ<br>११. स्वप्तादाविल् २०. फो. परम्परनमस्कारे<br>१२ पकाङ्गाग्लालाटे तु     १२    <br>१३. सप्तपणें फो   ३१. पद्मे मि<br>१४. मध्यमकतमे च २२. त्वपीं<br>१५. हरे त्वी ३२. ईल्खल्वाटम्त्याम आतः<br>१६. उल्ध्वनिगवयविष्वचो व २४. इतु सदादौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                        | -           |                           |
| दाधातदच २२. आसारे तु  थ. बालाब्बरण्ये २३. तान्तयंल् ॥ ११॥  ५ अपे. पदान् २४. पारावते तु फो  ६. इते । २५. उत्करबर्छाद्वारमात्रच  ७. तोऽचः २६. शय्यादौ ।  ८. शोर्न्डसयवरशोर्दि २७. त्वाई उदोत्  ९. हे दक्षिणेऽस्य २८. स्विप  १०. तु समृद्धचादौ ॥ ९॥ २९. ओदाल्या पड्कौ  ११. स्वप्रादाविल् २०. फो. परम्परनमम्कारे  १२ पक्षाङ्गारलालाटे तु ॥ ११ ॥  १३. सप्तपणें फो । ३१. पद्म मि  १४. मध्यमकतमे च ३२. त्वर्षी  १५. हरे त्वी ३३. ईल्खल्वाटम्त्याम् आतः  १६. उल्ध्वनिगवयविष्वचो व ३४. इत्तु सदादौ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹.            | आदे                    | ₹0.         | प्रथमे प्थो. ।            |
| श्र. वालाब्बरण्ये     श्र. वालाब्बरण्ये     श्र. वात्रावते तु फो     श्र. परावते तु फो     श्र. इते ।     श्र. उत्करवर्ष्णीद्वारमात्रच     श्र. तोऽचः     श्र. ताऽवित्रः     श्र. ताऽवेलः     श. ताऽ | ₹.            | लुगव्यय ॥ ८ ॥ त्य-     | २१.         | आर्याया र्य श्वश्र्वामूल् |
| प अपे. पदान् २४. पारावते तु फो  ६. इते । २५. उत्करवर्छाद्वारमात्रच  ७. तोऽच॰ २६. शय्यादौ ।  ८. शोर्न्डसयवग्शोर्दि २७. त्वार्द्र उदोत्  ९. हे दक्षिणेऽस्य २८. स्विप  १०. तु समृद्धचादौ ॥ ९॥ २९. ओदाल्या पड्कौ  ११. स्त्रमादाविल् ३०. फो. परम्परनमम्कारे  १२ पक्षाद्वाग्लाटे तु ॥ १२ ॥  १३. सप्तपणं फो । ३१. पद्म मि  १४. मध्यमकतमे च ३२. त्वर्षी  १५. हरे त्वी ३३. ईल्खल्वाटम्त्याम् आतः  १६. उन्ध्वनिगवयविष्वचो व ३४. इत्तु सदादौ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | दाद्यात्तद्च           | <b>२</b> २. | आसारे तु                  |
| ६. इते । २५. उत्करवर्षीद्वारमात्रच ७. तोऽचः २६. शय्यादौ । ८. शोर्न्डसयवरशोर्दि २७. त्वार्द्र उदोत् ९. हे दक्षिणेऽस्य २८. स्विषि १०. तु समृद्धचादौ ॥ ९॥ २९. ओदाल्या पड्कौ ११. सप्तादाविल् २०. फो. परम्परनमस्कारे १२ पक्षाङ्गारलालाटे तु ॥ १२॥ १३. सप्तपणे फो । ३१. पद्म मि १४. मध्यमकतमे च ३२. त्वर्षी १५. हरे त्वी ३३. ईल्खल्वाटम्त्याम आतः १६. उन्ध्वनिगवयविष्वचो व ३४. इत्तु सदादौ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.            | वालाञ्चरण्ये           | २३.         | तोन्तयेंल् ॥ ११ ॥         |
| ७. तोऽच २६. शय्यादौ । ८. शोर्न्डसयवरशोर्दि २७. त्वार्द्र उदोत् ९. हे दक्षिणेऽस्य २८. स्विप १०. तु समृद्ध्यादौ ॥ ९॥ २९. ओदाल्या पड्कौ ११. स्वप्तादाविल् ३०. फो. परम्परनमस्कारे १२ पकाङ्गारलाटे तु ॥ १२॥ १३. सप्तपणं फो । ३१. पद्मे मि १४. मध्यमकतमे च ३२. त्वर्षी १५. हरे त्वी ३३. ईल्खल्वाटम्त्याम आतः १६. उन्ध्वनिगवयविष्वचो व ३४. इतु सदादौ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ષ             | अपे. पदान्             | २४.         | पारावते तु फो             |
| <ul> <li>ट. शोर्लुप्तयवरशोर्दि</li> <li>२७. त्वार्द्र उदोत्</li> <li>१०. तु समृद्धचादौ ॥ ९॥ २९. ओदाल्या पड्कौ</li> <li>११. स्त्रपादीवल् २०. फो. परम्परनमम्कारे</li> <li>१२ पकाङ्गारलालाटेतु ॥ १२॥</li> <li>१३. सप्तपणं फो ॥ ३१. पद्म मि</li> <li>१४. मध्यमकतमे च ३२. त्वपी</li> <li>१५. हरेत्वी ३३. ईल्खल्वाटम्त्याम आतः</li> <li>१६. उल्ध्वनिगवयविष्वचो व ३४. इत्तु सदादौ ॥</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ξ,            | इते ।                  | २५.         |                           |
| <ul> <li>९. हे दक्षिणेऽस्य</li> <li>१०. तु समृद्धचादौ ॥ ९ ॥</li> <li>११. स्त्रादाविल्</li> <li>१२. पक्षाद्वाविल्</li> <li>१३. पक्षाद्वावल्</li> <li>१३. सप्तपणं फो ॥</li> <li>१३. सप्तपणं फो ॥</li> <li>१४. मध्यमकतमे च</li> <li>१५. हरे त्वी</li> <li>१६. उन्ध्विनगवयविष्वचो व</li> <li>१४. हतु सदादौ ॥</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                        | २६.         |                           |
| १०. तु समृद्धचादौ ॥ ९॥ २९. ओदाल्या पड्कौ ११. स्त्रप्रादाविल् ३०. फो. परम्परनमस्कारे १२ पक्काङ्कारलालाटे तु ॥ १२॥ १३. सप्तपणं फो ॥ ३१. पद्म मि १४. मध्यमकतमे च ३२. त्वपी १५. हरे त्वी ३३. ईल्खल्वाटम्त्याम आतः १६. उल्ध्वनिगवयविष्वचो व ३४. इतु सदादो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۷.            | शोर्न्डप्तयवग्शोर्दि   | २७.         | त्वाई उदोत्               |
| ११. स्त्रप्तादाविल् ३०. फो. परम्परनमस्त्रारे १२ पकाङ्गारलालाटे तु ॥ १२ ॥ १३. सप्तपणं फो । ३१. पद्मे मि १४. मध्यमकतमे च ३२. त्वपी १५. हरे त्वी ३३. ईल्ल्वल्वाटम्त्याम आतः १६. उन्ध्वनिगवयविष्वचो व ३४. इतु सदादो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٩.            | हे दक्षिणेऽस्य         | २८.         | स्रपि                     |
| १२ पकाङ्गारलालाटे तु ॥ १२ ॥  १३. सप्तपणं फो । ३१. पद्म मि  १४. मध्यमकतमे च ३२. त्वर्णी  १५. हरे त्वी ३३. ईल्खल्वाटम्त्याम आतः  १६. उन्ध्वनिगवयविष्वचो व ३४. इतु सदादा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १०.           | तु समृद्धचादौ ॥ ९ ॥    | २९.         | ओदाल्या पड्की             |
| <ul> <li>१३. सप्तपण फो ।</li> <li>१४. पद्म मि</li> <li>१४. मध्यमकतमे च</li> <li>१५. हरे त्वी</li> <li>१६. उच्ध्वनिगवयविष्वचो व</li> <li>१४. इतु सदादा ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88.           | स्रप्रादाविल्          | ₹٥.         | फो. परम्परनमस्कारे        |
| १४. मध्यमकतमे च ३२. त्वर्षी १५. हरे त्वी ३३. ईल्खल्वाटम्त्याम आतः १६. उल्ध्वनिगवयविष्वचा व ३४. इत्तु सदादा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२            | _                      |             | ॥ १२ ॥                    |
| १५. हरे त्वी ३३. ईल्खल्वाटम्त्याम आतः<br>१६. उन्ध्वनिगवयविष्वचो व ३४. इतु सदादा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १३.           |                        | ३१.         | पद्म मि                   |
| १६. उन्ध्वनिगवयविष्वचो व ३४. इत्तु सदादो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १४.           | मध्यमकतमे च            | ३२.         | त्वर्षी                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | શ્ય,          | हरे त्वी               | 33.         | ईल्खल्वाटम्त्याम आतः      |
| १७. ज्ञो णो ।।१०।। ऽभिज्ञादौ ३५. आचार्ये चो हश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६.           | उल्ध्वनिगवयविष्वचा व   | ₹४.         | •                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . <b>૧</b> ૭. | ज्ञो णो ॥१०॥ ऽभिज्ञादौ | ३५.         | आचार्ये चो हश्च           |

| ३६.           | <b>इयामाके म</b> े          | ५७.         | त्वदुत उपरिगुरुके           |
|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| ३७.           | न वाऽव्ययोत्स्वातादौ ॥      | 46.         | मुकुलादौ                    |
|               | १३ ॥                        | 40,.        | रो अकुटिपुरुष इत्           |
| ३८.           | घित्र वा                    | ६०.         | क्षुत ईत्॥ १७॥              |
| ३९.           | स्वरस्य बिन्द्वमि           | ६१.         | दोदोनुत्साहोत्सन्नऊ         |
| ge,           | सयोगे                       |             | च्छास                       |
| 88.           | त्वेदितः                    | ६२.         | दुरो रलुकि तु               |
| ४२.           | मिराया लित्।                | ६३.         | सुभगमुसल्योः ।              |
| ४३.           | मूषिकविभीतकहरिद्राप-        | ६४.         | हश्चीत्कुतृहले              |
|               | थिपृथिवीप्रतिश्रुत्यत्      | ६५.         | स्ती                        |
|               | 11 88 11                    | ६६.         | सूक्ष्मे उद्घोतः            |
| 88.           | रिनतिरौ                     | ६७.         | अल्दुकूले                   |
| 8५.           | इतौ तो वाक्यादौ             | ६८.         | ईदुद्यूढे ॥ १८ ॥            |
| <b>ક</b> દ્દ. | वेङ्गुदशिथिलयोः ।           | ६९.         | उल्कण्ड्रयहनूमद्वातूले      |
| 80.           | उ युधिष्ठिरे                | 90.         | वा मध्के                    |
| ४८.           | द्विनीक्षुप्रवासिषु         | <b>ુ</b> શ. | इदे । न्तू पुरे             |
| 89.           | तुं निर्झरद्विधाक्रञ्योत्रा | ७२.         | ओल्स्थूणातृणम्ल्यतृणी-      |
|               | ॥ १५ ॥                      |             | रकूर्परगुङ्कची ॥१९॥         |
| 40.           | ईतः काश्मीरहरीतक्यो-        |             | क्रमाण्डीताम्ब्लेषु।        |
|               | र्लाली                      | ७३.         | ऋतोऽत्                      |
| ५१.           | गभीरग इत्।                  | હે છે.      | आद्वा मृदुत्वमृदुककृशा-     |
| 42.           | षा पानीयगे                  |             | सु ।                        |
| ५३.           | उल् जीर्ण                   | ৩५.         | इल्क्टपगे                   |
| <b>48.</b>    | तीर्थे ह्यत्                | ७६.         | शृक्षमृगाक्कमृत्युधृष्टमस्- |
| ષષ.           | विहीनहींने वा ॥१६॥          |             | <b>णेषु</b> वा              |
| ५६.           | एल्पीठनीडकीदशपी-            | ৩৩.         | ष्टष्ठे ॥ २०॥ ऽनुत्तरपदे    |
|               | यूषविभीतकेदशापीडे ।         | ७८.         | उद् वृषभे वु                |
|               |                             |             |                             |

९४. सैन्धवशनैश्चरे ७९. **बृ**न्दारकनिवृत्तयोः ८०. ऋतुगे। ९५. त्वत्सरोरुहमनोहरप्रको-८१. गौणान्त्यस्य ष्ठातोद्या ॥ २३ ॥ न्योन्ये वश्च क्तोः ८२. इदुन्मातुः ८३. वृष्टिपृथब्यदङ्गनप्तृकवृष्टे ९६. कौक्षेयक उत् 11 28 11 ९७. शीण्डगेषु तु बृहस्पतौ ९८. गव्यउदाइत् । 68. ८५. उद्दोल्मृषि ९९. ऊ स्तेने वा १००. सोच्छ्वासे ८६. वृन्त इदेङ् ८७. दिराहते १०१. ऐच एङ् ८८. इसे रि। सा १०२. अइ तु वैरादौ ॥ २४ ॥ ८९. केवलस्य रिः १०३. दैत्यादौ ९०. दृश्यक्सिकिपि १०४. नाव्यावः १०५. गौरव आत् ९१. ऋतुऋजुऋणऋषिऋष-मे वा॥ २२॥ १०६. पौरगे चाउत्। १०७. उच्चैर्नाचैसोरअः ९२. क्लप्त इलि चपेटाकेसरदेवरसैन्यवेद- १०८. ई धेर्ये ९३. नाखेचस्तिवत् । १०९. वा पुआख्याद्याः ॥२५।

#### इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

| ζ. | एत्साज्झलात्रयोदशगेऽच | ч. | तुमयूरचतुर्थचतुर्वारचतु- |
|----|-----------------------|----|--------------------------|
| ₹. | कदले तु               |    | र्दशचतुर्गुणमयूखो ।      |
| ₹. | कर्णिकारे फोः।        |    | ॡखलसुकुमारोद्ख-          |
| 8. | नवमालिकाबदरनवफालि-    |    | ललवणकुतृहले              |
|    | कापूगफलपूतर ओल्       | ξ. | निषण्य उमः ॥ २७ ॥        |
|    | ॥ २६ ॥                | ৩. | अस्तोरलोरचः              |

|             | (                        | tq | )   |                           |
|-------------|--------------------------|----|-----|---------------------------|
| ۷.          | प्रायो लुक्स्गचजतद्पय-   |    | २६. | लरक्रोठे ॥ ३१ ॥           |
|             | वाम्                     |    | २७. | द कैटभशकटसटे              |
| ٩.          | नात्यः ।                 |    | २८. | ठ:                        |
| , o .       | यश्रुतिरः                |    | २९. | पिठरे हम्तु रश्च डः       |
| ११.         | कामुकयमुनाचामुण्डाति-    |    | ₹0. | स्र <b>ह</b> ो । ऽनुडुगे  |
|             | मुक्तके मो ब्लुक्        |    | ३१. | रांड.                     |
|             | 11 26 11                 |    | ३२. | वेतस इति तोः              |
| ₹₹.         | खोऽपुष्पकुब्जकर्परकाँले  |    | ३३. | प्रतिगे <b>ऽ</b> प्रतीपगे |
|             | को.                      |    | ₹४. | दभदहो ॥ ३२ ॥              |
| १३.         | छागशृङ्खलकिराते। लक-     |    | ३५. | दम्भद्रदर्भगर्दभद्षद्श-   |
|             | चम्                      |    |     | नदग्धदाहदोहद्दो-          |
| १४.         | वैकादो ग                 |    |     | ला। दण्डकदने तु           |
| १५.         | स्रो कन्दुकमरकतमद-       |    | ३६, | तुच्छे चच्छो              |
|             | कले ॥ २९ ॥               |    | ₹७. | टल् त्रसरवृन्ततृबरतगर     |
| १६.         | पुत्रागभागिनीचन्द्रिकासु |    |     | ॥ ३३ ॥                    |
|             | म                        |    | ₹८. | हः कातरककुदावितन्ति-      |
| ₹૭.         | शीकरे तु भही ।           |    |     | मातुलिङ्गपु               |
| ₹८.         | ऊत्वे दुर्भगसुभगे व·     |    | ३९. | वसातिभरते वा ।            |
| १९.         | निकषस्फटिकचिकुरे ह       |    | 80. | लो निम्बपलितयोः           |
|             | ॥ ३० ॥                   |    | ४१. | दोहदपदीप्शातवाहना-        |
| २०.         | <b>खघथघभाम्</b>          |    |     | तस्याम् ॥ ३४ ॥            |
| २१.         | घः पृथिक तु              |    | ४२. | रल् सप्तत्यादी            |
| २२.         | चो. खचितिपशाचयोः         |    | ४३. |                           |
|             | सहौ ।                    |    | 88. | कदार्थिते खोर्वः।         |
| <b>२३</b> . | श्रो जिटले               |    | 84. | पीते छे बा                |
| २४.         | टोर्बडिशादौ ल            |    | ४६. |                           |
| २ष.         | स्फटिके                  |    | 80. | दः पृथिब्यौष्यनिशी-       |

|            | वे ॥ ३५ ॥                               | ७१.         | यष्ट्यां लल्                          |
|------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 84.        |                                         | ७२.         | कातिपय वहशी ॥३९॥                      |
|            | निषधेषु                                 | ७३.         | अर्थपरे तो युप्मदि                    |
| ४९.        | र्णो दिना रुदिते।                       | 98.         | आदेर्जः                               |
| 40.        | णो वार्जतेमुक्तके                       | ৩'৭,        | भ्यो बृहम्पती तु बहा ।                |
| ५१.        | गर्भिते '                               | ७६.         | रो डा पर्याण                          |
| ५२.        | न-                                      | <i>૭</i> ૭. | लो जठरवठरानिष्टुरे                    |
| ५३.        | आदेम्तु                                 | ७८.         | हरिद्रादौ ॥ ४० ॥                      |
| 48.        | •                                       | ७९,         | किरिभेर ड.                            |
| لعولعي     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ۷۰.         | खोः करवीरे ण                          |
| ખદ્ધ.      | फ पाटिपारिघपारिसापरु-                   | ٧ .         | लो ललाटेच ।                           |
|            | षपनसपारिभद्रेषु ।                       | ८२.         | लोहललाङ्गललाङ्ग्ले वा                 |
| ખ્ડ.       | नीपापीडे मो वा                          | ८३.         | म्थूल रखतश्चीत्।।४१॥                  |
| 46.        | रल् पापर्धी                             | ८४.         | बे। म. शबरे                           |
| ٦٩.        | प्रभूते व् ॥ ३७ ॥                       | ८५.         | नीवीस्त्रम वा                         |
| દ્ ૦.      | फस्य भहो वा                             | ८६.         | हम्य घो बिन्दोः।                      |
| ६१.        | बो वः                                   | ८७.         | शोः सल्                               |
| <b>६२.</b> | ङ्चया कबन्धे                            | ۷٤.         | प्रत्यूषदिवसदशपाषाणे <b>ः</b>         |
| ६₹.        | बिसिन्यां भ <sub>्</sub> ।              |             | तु हः                                 |
| ૬૪.        | वो भस्य कैटभ                            | ۷٩.         | स्नुषायां ण्हः फोगा४२॥                |
| £ '-\$.    | त्वभिमन्यौ मः                           | 90.         | छल् षट्छमीसुधाशाबस-                   |
| ६६.        | मन्मथे                                  |             | सपर्ण                                 |
| ક્ હ.      | तु हो विषमे ॥ ३८ ॥                      | 6,8"        | सिरायां वा।                           |
| ६८.        | यो जर्तीयानीयात्तरीय                    | ९२.         | <b>छक्पाद्</b> पीठपाद् <b>पतन</b> दु- |
|            | कृचेषु ।                                |             | र्गादेव्युदुम्बरेऽचान्त-              |
| ६९.        | इन्मयटि ।                               |             | दं ॥ ४३ ॥                             |
| <b>90.</b> | छायायां होऽकान्तौ                       | ९३.         | व्याकरणशकारागते क-                    |
|            |                                         |             |                                       |

|            | गोः                     | ९८.          | उभयाधसोरबहहेट्ठी ।         |
|------------|-------------------------|--------------|----------------------------|
| €'8'       | एवमेवदेवकुल। पावारक-    | <b>९</b> ९.  | मलिनधृतिपूर्ववैदूर्याणां   |
|            | याबर्जीवितावटावर्त-     |              | मइलदिहीपुरिमवे-            |
|            | मानतावति व <sup>.</sup> |              | रुलिआः ॥ ४६ ॥              |
|            | 11 88 11                | <b>१</b> ००, | स्मरकट्वोरीसरकारौ          |
| <b>્</b> ષ | ज्योर्दनुजराजकुलभो-     |              | बाहिंबाहिरौ बहिसः।         |
|            | जनकालायसाके-            | १०२.         | कूरो गौणेषदः               |
|            | सलयहृदयेषु ।            | १०३.         | इण्हि एत्ताहे इदानीम       |
| ٥٤,        | अपतौ घरो गृहस्य         |              | 11 80 11                   |
| e, v.      | स्वीमगिनीदुहितृवनिता-   | 608"         | तिर्यक्पदातिशुक्ते स्तिरि- |
|            | ना ॥ ४५॥ मित्थी         |              | च्छिपाइक्सिप्पि            |
|            | बहिणीधूआविलआ            | १०५.         | गोणाद्याः ।                |

## इति प्रथमाध्यायस्य तृर्तायः पाद ॥

| ٧.  | स्रो                       | १२.         | ल्थोऽस्पन्दे                   |
|-----|----------------------------|-------------|--------------------------------|
| ₹.  | वारक्तेगः                  | <b>१</b> ३. | स्त्यानचतुर्थे च तु ठ          |
| ₹.  | शुल्के 🛪                   | \$8.        | ष्ट.                           |
| 8.  | कः शक्तमुक्तदष्टमृदुत्व    | १५.         | विसम्थुलास्थ्यधनार्थे ।        |
|     | ॥ ४८ ॥ रुग्णेषु            | १६.         | च कृतिचत्वरे                   |
| ч.  | क्ष्वेटकगे खल्             | १७.         | त्योऽचैत्ये                    |
| ε.  | प्कम्कोर्नाम्न             | १८.         | श्चेर्वुश्चिके ञ्चुर्वा ॥०५॥   |
| ૭.  | वुश्च रुवृक्षे।            | १९.         | उत्सवऋक्षोत्सुकसाम <b>थ्ये</b> |
| ۷.  | क्ष.                       |             | छो वा                          |
| ۹.  | म्थाणावहरे                 | २०.         | क्षमायां कौ ।                  |
| १०. | महन्दतीक्ष्णशुष्के तु स्वो | २१.         | क्षण उत्सवे                    |
| ۲۶. | स्तरमे ॥ ४९ ॥              | २२.         | स्प्रहादी                      |
|     |                            |             |                                |

|             | (                               | ۷ )         | •                           |
|-------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>२</b> ३. | ध्यश्चत्सप्साम <b>निश्च</b> ले  | 84.         | भीष्मे                      |
| २४.         | द्यय्ययी ॥ ५१ ॥ ज               | <b>૪</b> દ્ | श्लेष्मबृहम्पतौ तु फोः      |
| २५.         | त्वभिमन्यौ जर्जी                | 80.         | ग्मो मः                     |
| २६.         | ध्यद्योर्झल्                    | 86.         | नमः ॥ ५५ ॥                  |
| २७.         | साध्वसे                         | ४९.         | ताम्रामयोर्म्बः             |
| २८.         | घ्वजे वा।                       | 40.         | कर्ध्वं भावा                |
| २९.         | इन्घौ ।                         | 48.         | ₹.                          |
| ₹0.         | र्तस्याधूर्तादौ टः              | ५२.         | वश्च विद्वले                |
| ३१.         | प्रवृत्तसंदृष्टमृतिवृत्तेष्टा ॥ | ५३.         | काश्मीरे । म्भः             |
|             | ५२ ॥ पत्तनकद                    | 48.         | लो बार्दे                   |
|             | र्थितोष्ट्रे                    | ५५.         | र्यः सौकुमार्यपर्यस्तपर्या- |
| ३२.         | वा न्तन्धौ मन्युचिद्वयो         |             | णे ॥ ५६ ॥                   |
| <b>३</b> ३. | डल्फो । मीर्दितविच्छर्द-        | ५६.         | अर रीअ रिजामाश्चर्ये        |
|             | च्छिदिकपदीवेतार्दिग-            | 40.         | डरो ब्रह्मचर्यसौन्दर्ये च।  |
|             | र्तसम्मदें ॥ ५३ ॥               | 46.         | वा पर्यन्ते                 |
| ३४.         | ढोऽर्घद्धिश्रद्धाम् धिन तु      | 40,         |                             |
| ३५.         | दग्धविदग्धवृद्धिदप्टावृ-        | ξρ.         | तूर्यदशाहशौण्डीये           |
|             | द्धे ।                          |             | 11 40 11                    |
| <b>ૄ</b> ૬. | पश्चदशदत्तपञ्चाशाति ण           | ६१.         | •                           |
| ३७.         | इम्रो-                          | ६२.         |                             |
| ₹८.         | स्तवे थो वा ॥ ५४ ॥              | ६३.         | न वा तीर्थदु खदक्षिण-       |
| ₹९.         | री हश्चोत्साहे                  |             | दीर्घे।                     |
| 80.         | स्तः                            | દ્ધ.        | कूश्माण्डचां ण्हश्च तु लः   |
| ४१.         | पर्यस्ते टश्च                   | ६५.         | त्वथ्वद्वध्वां काचिचछ-      |
| ४२.         | वात्मभसानि पः।                  |             | जझा.                        |
| ४३.         | ट्मक्मो:                        | ६६.         | होल्हः ॥ ५८ ॥               |
| g 8.        | व्यस्पोः फः                     | ६७.         | <b>इमप्मसाद्यामसार</b> रहमौ |
|             |                                 |             |                             |

|             | (                                   | <b>e</b> )                       |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|             | म्हं <sup>.</sup>                   | ९१. प्रमुक्तगे                   |
| ६८.         | पक्ष्मणि                            | ९२. दैवगेषु                      |
| ξο.         | श्रप्णम्न । त्स्रह्रह्रक्ष्णां ण्ह. | ९३. तैलादौ ।                     |
| <b>90.</b>  | सूक्ष्मे।                           | ९४. पूर्वमुपरि वर्गयुजः          |
|             | आश्चिष्टे रुधौ                      | ९५. प्राक्साघाप्रक्षशाङ्क        |
| <b>૭</b> ૨. | ठढों स्तब्धे ॥ ५९ ॥                 | ड्लोऽत् ॥ <b>६३</b> ॥            |
| ७३.         | तो हो रश्चारब्धे तु                 | ९६. क्ष्मारतेऽन्त्यहरूः          |
| o8.         | सो बृहम्पातिवनम्पत्योः।             | ९७. स्नेहाग्न्योर्वा             |
| ७५.         | शोर्छक्लो स्तम्बसमस्त-              | ९८. र्शर्षतप्तवज्रिप्वित् ।      |
|             | निःम्पृहपरम्पर्श्म-                 | ९९. हर्षामपेश्रीदीकिया-          |
|             | शानश्मश्रो ॥ ६०॥                    | परामर्शकुत्स्नदि-                |
| ७६.         | इचस्य हरिश्चन्द्रे                  | ष्टचोहं ॥ ६४ ॥                   |
| ૭૭.         | कगटडतदप∖ुकुुपशोरु                   | १००. स्याद्भव्यचित्यचौर्यसमे     |
|             | पर्यद्र ।                           | यात्                             |
| ७८.         | लबगमधरच                             | १०१. लादक्कवेषु                  |
| ७°,.        | मनयाम्                              | १०२. नात्स्वप्ने ।               |
| 60.         | धात्रीद्रे रम्तु                    | १०३. स्निग्धे त्वदितो            |
| <b>८</b> १. | हम्य मध्याह् ॥ ६१ ॥                 | १०४. कृष्णे वंणं                 |
| ۷٦.         | जो ञोऽविज्ञान                       | १०५. अर्हत्यच                    |
| ८३          | द्रोद्वीर                           | १०६. तन्व्यामे ॥ ६५ ॥            |
| ८४.         | रात्री                              | १०७. हम्ने रात्                  |
| <b>د</b> ۲. | रिनो द्वित्वन् ।                    | १०८. एकाचि धस्खे                 |
| ८६.         | शेपादशस्याहोऽचोऽस्वो                | १०९. वा छद्मपद्ममूर्वद्वारे ।    |
| ८७.         | दीर्घात्र                           | ११०. ईल् ज्यायाम्                |
| ८८.         | कर्णिकारे गो वा।।६२।।               | १११. हश्च महाराष्ट्रे ह्रोर्व्य- |
| ८९.         | धृष्टद्युम्ने                       | त्यय.                            |
| ९०.         | वा स                                | ११२. लनोराकाने ॥ ६६ ॥            |

११३. वाराणसीकरेण्वां रणोः ११८. लघुके लहोः ११४. ललाटे डलो ११९. रलोईरिताले ॥ ६७॥ ११५. हदे दहयो । १२०. दर्वीकर्रानवहीं दर्बार-११६. चलयोरचलपुरे अणिहवी तु ११७. हो होवी १२१. गहिआद्या ।

### इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ पादः ॥ समाप्तश्राध्यायः ॥

| ₹.         | मन्तमणवन्तमाआलुआ-                            | <i>لا</i> ح. | एकाइ सि सिअ इआ          |
|------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|            | लइरइल्लउल्हत्ता म-                           | १६.          | रुहुत्त कृत्वम          |
|            | नुष ॥ ६८ ॥                                   | १७.          | भव डिलालइ ॥ ७१ ॥        |
| ₹.         | वतुषा डित्तिअ एतल्लु-                        | 8 <          | मार्थे तु कश्च।         |
|            | क्येतद्यत्तद                                 | ۶٩.          | उपरे सच्याने छल्        |
| ₹.         | किमिद्मश्च । डेनिअडि-                        | ₹0.          | नवेकाद्रा ।             |
|            | तिक <b>ेद्ह</b> म्                           | ₹ १.         | मिश्राह्मिअग्           |
| 8.         | इक पथा णस्य                                  | २२.          | शनेमा डिअ               |
| ч.         | खस्य सर्वाङ्गात् ॥६९॥                        | २३.          | मनाको डअंच वा           |
| ε, .       | छम्यात्मनो णअः                               | २४.          | रो दीर्घात् ॥ ७२ ॥      |
| <b>o</b> . | हित्थहास्त्रलः                               | २५.          | डुमअडमऔल् भ्रुवः        |
| ۷.         | कर इदमर्थ ।                                  | २६-          | ला वा विद्युत्पत्रपीता- |
| 6'*        | राजपराड्डिकको च।                             |              | न्धात् ।                |
| ₹o.        | एचओ युप्मदसादी-                              | २७.          | त्वादे स                |
|            | डण.                                          | २८.          | इर शीलाचर्थस्य          |
| ११.        | र्व वते ॥ ७० ॥                               | ٦٩.          | तुमतुआणतृणाः क्तवः॥     |
| १२.        | तैल <del>स्यानङ्</del> राठाडेुछ <sup>ः</sup> |              | ७३ ॥                    |
| १३.        | त्वस्य तु डिमात्तणा                          | ₹0.          | वग्इत्तगाम्तृनाद्ये.    |
| 88-        | दो तो। तस                                    | ३१.          | अव्ययम्                 |
|            |                                              |              |                         |

| <b>3</b> | अभ्युपगमे आम ।         | 89.     | सम्भाषणरतिकलहे रे     |
|----------|------------------------|---------|-----------------------|
| ₹.       | त वाक्योपन्यासे        |         | अर                    |
| ३४.      | णइ चेअ चिअ च ए-        | 40.     | हरे क्षेप च ॥ ७८ ॥    |
|          | वार्थे ॥ ७४ ॥          | ५१.     | थू कुत्सायाम्         |
| ३५       | हद्धी निवेंदे          | ५२.     | ऊ गहाविसायसूचना-      |
| ₹ €.     | दर अधें ऽल्पे वा       |         | क्षपे।                |
| ३७.      | किणो प्रश्ने ।         | ५३.     | पुणरुत्त कृतकरणे      |
| ₹८.      | मिव पिव विव विअ        | 48.     | हु खु निश्चयविसायवि-  |
|          | व व्व इवार्थे          |         | तर्के ॥ ७९ ॥          |
| ३०,.     | किर इर हिर किलाथें।।   | لع ابع. | णवि वैपरीत्ये         |
|          | ७५ ॥                   | ५६.     | वेञ्व विषादभयवारणे।   |
| 80.      | अम्मो आश्चर्ये।        | ५७.     | आमन्त्रणे वेव्व च     |
| ४१.      | अब्बो पश्चात्तापसृचना- | 46.     | वा सम्ब्या मामि हला   |
|          | दु ख । सम्भाषणा-       |         | हले ॥ ८० ॥            |
|          | पराधानन्दादरखेद-       | المراه  | दे समुखीकरणे च।       |
|          | विस्मयविषादभये ॥       | ξο.     | ओ पश्चात्तापसूचने ।   |
|          | ७६ ॥                   | ६१.     | अण णाइं नजर्थे        |
| ४२.      | हु पृच्छादाननिवारणे    | ६२.     | निश्चयनिर्धारणे बले ॥ |
| ४३.      | वण निश्चयानुकम्प्यवि-  |         | ۲۶ اا عاد ال          |
|          | कल्पे ।                | ६३.     | मणे विमर्शे           |
| γγ.      | संभावने अइ च।          | ६४.     | माइ मार्थे।           |
| 84.      | आनन्तर्ये णवरि         | ६५.     | अलाहि निवारणे ।       |
| ४६.      | केवले णवर ॥ ७७ ॥       | ξξ.     | लक्षणे जेण तेण        |
| ४७.      | हन्द गृहाणार्थे        | ६७.     | त्वोदवापोताः          |
| 8 C.     | हन्दि विकल्पविषादसत्य- | ६८.     | उ ओ उपः ॥ ८२ ॥        |
|          | निश्चयपश्चा । तापे-    | ξę,.    | प्रत्येकमः पाडिएक पा- |
|          | षु च                   |         | डिक <u>ं</u>          |
|          |                        |         |                       |

#### ( १२ )

 ७०. स्वयमप्पणो ।
 उल्ला।

 ७१. एकसरिअं झाँडिति सम्प्र ७४. अयि ऐ

 ति
 ७५. उअ पश्य

 ७२. इहरा इतरधा
 ७६. इजराः पादपूरणे

 ७३. मुधा मोर ॥ ८३ ॥
 ७७. प्याद्या ।

### इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

| ۶.          | र्वाप्स्थात्तदचि सुपो म- | १८.        | टो डेणल्।                  |
|-------------|--------------------------|------------|----------------------------|
| ·           | स्तु।                    | ۶ ۶٬۰      | दिवा भ्यासि                |
| ₹.          | अम                       | २०.        | शस्येत्                    |
| ą.          | <b>र</b> लुग्जरशसोः      | ર્શ.       | भ <del>िर</del> भ्यम्मुपि। |
| 8.          | णशामः                    | <b>२</b> २ | इदुनोर्दि                  |
| ч.          | हि हिं॥ ८४॥ हि           | २३.        | चतुरो वा ॥ ८६ ॥            |
|             | भिसः                     | २४.        | पुसो जसो इट डओ             |
| ξ.          | हिन्तो तो दो दु डसिम्    | २५.        | डवो उत                     |
| <b>9</b> .  | सुन्तो भ्यस              | २६.        | णो शसश्च                   |
| ۷.          | दि दोत्तोदुडसा ।         |            | नृनापे इसिडमा ।            |
| ٠,٠         | सोर्छक्                  | २८.        | टो णा                      |
| <b>१</b> 0. | डसोऽस्रियां सर्          | २९.        | श्लुगनिष सो                |
| ۶۶.         | डमिंग्                   | ₹0.        | मङ्ख्यासम्बुद्धेर्नपः      |
| १२.         | अतो डो विसर्ग            | ₹१.        | क्षि शि शिड् जरशम्॥        |
| १३.         | सोः ॥ ८५ ॥               |            | CO 11                      |
| <b>१</b> ४. | वैतत्तदो                 | ३२.        |                            |
| १५.         | डसे <sup>.</sup> रलुक्   |            | आदिति सोश्च                |
| १६.         | <u>के</u> डें            | ३४.        | डसे. श शाशि शे             |
| १७.         | डसिसो हि                 | ३५.        | टाडिडसाम् ।                |

| રૂ દ્        | नातः शा                | ६१.         | टो वात्मना णिआ णइआ        |
|--------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| ₹ <b>9</b> . | पुसोऽजातेर्डी वा       | ६२.         | सर्वादेर्जमोऽतो है।       |
| ₹८.          | प्रत्यय                | ६३.         | <b>डे</b> स्त्थास्सिग्मि। |
| ३९.          | हरिदाच्छाये ॥ ८८ ॥     | ६४.         | अनिद्मेतदम्तु किंयत्तद    |
| 80.          | किंयत्तदोऽस्वमामि      |             | स्त्रिया च हिम्           |
| 85.          | स्वसृगाड्डाल्          | ६५.         | आमां ॥ ९२ ॥ डेसिम         |
| ४२.          | डोश्लुको तु सम्बुद्धेः | ६६.         | कितद्भवा सच               |
| ४३.          | ऋ । दन्ताडुः           | ६७.         | किंयतद्भयो इस्            |
| 88.          | नाम्नि डरम्            | ६८.         | ईत <sup>्</sup> स । सार्  |
| 84.          | टापो डे                | ६९.         | ङिरिआ डाहे डाला का-       |
| ४६.          | इन्वर्लादूत ॥ ८९ ॥     |             | ले                        |
| ४७.          | क्विप                  | <b>90.</b>  | म्हा डसे                  |
| 82.          | उद्दता त्वम्वामाम      | ७१.         | किमो डीसडिणो ॥९३॥         |
| ४९.          | आर सुपि                | ७२.         | _                         |
| <b>40</b> ,  | मातुरा अरा             | υ₹.         | इदमेतन्कियत्तद्भग्रष्टो   |
| 49           | सज्ञाया । मर           |             | डिणा                      |
| ५२.          | आ सौ वा                | 98.         | कचित्सुपि तद्ण ।          |
| ५३.          | राज                    | હધ્યુ.      | व्रतसि च किमो स्क         |
| 48.          | टो णा                  | ७६.         | इदम इम                    |
| ५५.          | जश्शम्ङसिङसां णोरा ॥   | ৩৩.         | पुसि सुना त्वअ स्निया-    |
|              | 9011                   |             | मिमिआ ॥ ९४ ॥              |
| ५६.          | णोणाङिप्विद्ना ज       | ৩८.         | अत्सुप्सिंसहिस्से         |
| 40.          | इणममामा                | <i>૭</i> ୧. | टासिस ण                   |
| ۹۷.          | भिस्भ्यसाम्सुप्सीत् ।  | ¿0.         | इहेण ङचमा                 |
| 49,          | इस्डासिटां णोणोर्डण्   | ۷۶.         | न तथ ।                    |
| ६०.          | पुस्याणो राजवचान ॥     | ८२.         | क्कीबे स्वमेदामिणामिणमो   |
|              | ९१ ॥                   | ८٦.         | कि किम्                   |

| ∠8. | तदिदमेनदां से सिं॥ |     | सुनस इणमा इण        |
|-----|--------------------|-----|---------------------|
|     | ९५॥ तु इसामा       | ८९. | त सो सो ॥ ९६॥ ऽक्की |
| ८५. | एतो एताहे ङसिनेत-  |     | बे तद्श्च           |
|     | द'                 |     | सुप्यदसोऽमु         |
| ८६. | त्थे डेल् ।        |     | अहद्वा सुना         |
| ८७. | एता म्माबदितौ वा   | ٠٦. | इआऔं म्मौ ।         |

### इति द्वितीयाध्यायम्य द्वितीय पादः॥

|     |                            | -           |                                   |
|-----|----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| ۲.  | युष्मत्युना तुव तु तुम     | ۶٦.         | तुवभोवभोयह तइ तुह तु-             |
|     | तुह                        |             | ह तुम्ह । तुव तुम                 |
| ₹.  | अमा नुमे तुण्च             |             | तुम तुमाइ तुमा द                  |
| ₹.  | जमा मे ॥ ९७ ॥ तुब्मे       |             | ने दिनुइ ए इसा                    |
|     | नुग्हे उच्हे तुब्भ         | १३          | उम्हाण ॥ १०० ॥ तु.                |
| 8.  | शसा वो च                   |             | <b>ब्स</b> तु <b>ब्</b> भाण तुमाण |
| ۳,  | टा भेते। देदि तुम          |             | तुवाण नुहाण नुब्भ                 |
|     | नुमइ                       |             | वा भ त्वामा।                      |
| ξ.  | डिटास्या नुमण्तइ तः        | ۶8.         | वा ब्भा म्हज्झो                   |
|     | ए तुमाइ तुमे ॥९८॥          | १ ५.        | अस्मत्सुनाऽम्हि हमह्अ-            |
| ও.  | तुव्म तुहिन्ता तुम्ह इ-    |             | मह म्ह्याम्मि ॥१०१                |
|     | सिना                       | ۶ ۾ .       | मा में बंअ जमा।                   |
| ۷.  | तु तुइ डिम्डसौ             | <i>१</i> ७. | अम्हे अम्हो अम्ह                  |
| ٩.  | तुव तुम तुह । तुभ्म        | १८.         | णेच शसा।                          |
| ₹0. | भिसा मे तुब्मेह्युब्मेह्यु | ۶٠.         | म ण ण मि मिम ममम-                 |
|     | य्हेहि तुर्य्होह॥९९॥       |             | म्हि अह मम्ह अम्ह                 |
| ₹₹. | उम्होयह तुयह तुब्भ         |             | अमा ॥ १०२ ॥                       |
|     | भ्यांस                     | २०.         | मि मइ ममाइ मए मे                  |

|             | <u> डि</u> टा              |             | उरो चतारो चतारि          |
|-------------|----------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>२</b> १. | मम ण मआइ ममए टा।           | २९.         | तिण्णि व ॥ १०५॥          |
| २२.         | ण अम्हेद्धम्हाद्धम्हे अम्ह | ₹∘.         | दोण्णि दुवे वेण्णि द्वे. |
|             | भिसा                       | ३१.         | दं। वे टादौ च            |
| २३.         | मइ मम मह मज्झ ङ-           | <b>३</b> २. | नि त्रे                  |
|             | सौ ॥ १०३ ॥                 | ३३.         | ण्ह । ण्ह संख्याया आ-    |
| ₹३.         | अम्ह मम भ्यसि              |             | मोऽविंशतिगे              |
| २५.         | अम्हं मज्झं मज्झ मइ        | ३४.         | द्विवचनस्य बहुवचनम्।।    |
|             | मह मह मे च डसा।            |             | 908 11                   |
| २६.         | अम्हे अम्हो अम्हाण म-      | ₹५.         | इसा डम                   |
|             | माण महाण मज्झा             | ३६,         | तादथ्यं डेम्नु           |
|             | ण 11 १०४ ॥ म-              | ३७.         | वधाडुाइ च                |
|             | ज्झाम्हाम्ह ण णो           | ३८.         | कविदमादे ।               |
|             | आमा ।                      | ₹ €.        | अग्टामा डिप्             |
| (9          | अम्म मम मज्झ मह            | 80.         | इसिम्हाम् च              |
|             | <b>डिपि</b>                | 8%.         | <b>डिपो</b> ऽम्          |
| 16.         | चतुरो । जरशम्भ्या च-       | ૪ર.         | लुक्रचडोर्यस्य ॥ १०७॥    |
|             |                            | _           |                          |

### इति द्विनीयाध्यायस्य तृतीय पाद ॥

| ş  | लटम्निप्ताविजन्      | ۷.    | त्यन्तेर्म्ह म्हो म्हि समामि |
|----|----------------------|-------|------------------------------|
| ₹. | मिप्थाम्से सि        |       | ना                           |
| ₹. | मिर्मिबिटौ           | ٥,,   | सिना लिस                     |
| 8. | शिशो । न्ति न्ते इरे | १०.   | तिडाऽस्थि ।                  |
| ч. | थ ध्वमित्थाहचौ       | ? ? - | णिजदेदावावे                  |
|    | मो म मु मस्महिइ॥१०८  | १२.   | गुर्वादिरविवी                |
| ૭. | अत एवच्से            | १३.   | अमेराड ॥ १०९ ॥               |

|               | ( १६                     | )   |                            |
|---------------|--------------------------|-----|----------------------------|
| ₹8.           | <b>लुगाविल्मावक</b> र्गक |     | ध्यादिषु दुसुमु            |
| १ <b>५</b> .  | अदेल्छक्यात्वारतः        | ₹ξ. | बहौ न्तुहमो ॥ ११३॥         |
| १६.           | तु मी ।                  | ₹७. | सोस्तु हि                  |
| و <b>ن</b> و. | मोमसुष्विच               | ₹८. | लुगिजहीजिबिजेऽतः           |
| १८.           | क्त                      | ३९. | लड्लृटोश्च जर् जार्        |
| १९.           | एच क्त्वातुम्तव्यभवि-    | 80. | मध्य । चाजन्तात्           |
| • •           | ष्यति ॥ ११० ॥            | ४१. | माणन्तील् च लृडः           |
| ₹∘.           | वा लड्लाट्छनृषु          | 82. | शतृशानचः                   |
| २१.           | <b>জা</b> জ              | ४३. | स्त्रियामी च ॥ ११४ ॥       |
| २२.           | भूतार्थम्य सी हीअ । ही   | 88. | घेत्तम्तव्यक्त्वासु प्रहिः |
| २३.           | हल ईअ                    | ४५, | अन्त्यम्य वचिमुचिरादि-     |
| २४.           | अहस्यासी तेनान्ते        |     | सुजा डोत्।                 |
| २५.           | भविष्यति हिरादिः ॥       | βĘ. | ता दठो हश                  |
|               | १११ ॥                    | 80. | आ मृतभविष्यति च कृञ:       |
| २६.           | हास्सा मिमोमुमे वा       | 84. | नमोद्धिजरुदां व ॥          |
| २७.           | हिम्सा हित्था मुमामस्य । |     | ११५ ॥                      |
| २८.           | डच्छ दशिगम इजादे। हि-    | 86' | चर्नतमदव्रजाम्             |
|               | लुक्च वा                 | 40. | छर्गमिष्यमासाम्            |
| २९.           | भिदिविदिच्छिदो डेच्छ     | 48. | रुधो न्धन्भौ ।             |
|               | ા ११२ ॥                  | 42. | युधबुधगृधकुधसिधमु-         |
| ₹•.           | होच्छ वचिमुचिरुदि-       |     | हां च ईंग •                |
|               | श्रमुजः                  | ५३. | जर्सिदाम्                  |
| ३१.           | डम् मेश्छात्ततः          | 48. | छिदिभिदो न्दः ॥११६॥        |
| ३२.           | कृदो ह                   | ५५. |                            |
| <b>३</b> ३.   | र्स                      | ५६. | वेष्टे:                    |
| ३४.           | त्वि । ज्जाहिडः          | 40. | समुदो लर्                  |
| ३५.           | एकस्मिन् प्रथमादिवि      | 46. | खादधावि छुक्               |

| ष९.         | र सृजि                   | ८३. आरम आढप्पः                        |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|
| ξο.         |                          | ८४. णव्यणज्जौ ज्ञः।                   |
| ६१.         | मीले प्रादेई तु          | ८५. सिप्प सिचस्निहोः                  |
| ६२.         | चलम्फुटि                 | ८६. वाहिप्पो व्याहु.                  |
|             | शकग                      | ८७. प्रहेर्षेप्पः ॥ १२० ॥             |
| ६४.         | उवर्णस्याव ॥ ११७ ॥       | ८८. छिप्प. स्पृशते.                   |
| દ્ધ.        | योरेड                    | ८९. दीसल् हरो                         |
| ६६.         | अर उ                     | ९०. वचेर्बुच.                         |
| ६७.         | अरि वृषाम्               | ९१. ईअइज्जी यक्।                      |
| ६८.         | रुषगेऽचो दि.             | ९२. स्प्टहदूओं सिहदूमी                |
| € ٥,        | हलोऽक्                   | णिचो <sup>.</sup>                     |
| 90.         | * * * *                  | ९३. निवृपतार्णिहोडा वा ॥              |
| ૭ १.        | अचोऽचाम्                 | १२१ ॥                                 |
| ७२.         | णो।(१)। हश्च चिजिपूश्रु- | ९४ धवलोद्धरोर्दुमाग्गौ                |
|             | धूम्तुहुलूभ्य            | ९५. भ्रामवेष्ट्योस्तालिअटप            |
| ७३.         | वर्भावकर्मणि तु यग्लु-   | रिवाली ।                              |
|             | क्च ॥ ११८ ॥              | ९६. गवो रञ्जयते <sup>.</sup>          |
| <i>૭</i> ૪. | मर्चे                    | ९७. तुलिडोल्यारोहामर-                 |
| ७५.         | अन्त्यम्य हनखनोः         | खोला ॥ १२२ ॥                          |
| <b>૭</b> ६. | दुहलिहवहरुधा भरत         | ९.८. आसघ सभावे.                       |
|             | उच                       | ९९. अपेरिह्मवपणामचच्चु-               |
| <b>৩</b> ৩. | दह। ईर्                  | च्या. ।                               |
| ७८.         | बन्धो न्ध                | १००. गुलुगुञ्छोत्थघोव्वेह्रोलो-       |
| ७९.         | रुध उपसमनो               | ला उन्नमेः                            |
| ८٥.         | द्वे गमिगे               | १०१. प्रकाशेर्णुब्व ॥१२३॥             |
| ८१-         | ईर दृकृतृजाम्।।११९।।     | १०२. णिहुव कमे <sup>.</sup>           |
| ८२.         | अर्जेविंद्धप्प           | १०३. नशेर्विष्पगालणासवप्-             |
|             |                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

लावहारवविउडाः । १०४. वल आरोप १०५ विरिचेगेलडोल्लडप-न्हत्था ॥ १२४ ॥ १०६ कम्पेविंच्छोल १०७ रोमन्थेरोग्गालवग्गोला । १०८. ष्ठावेगेंवालपठवाली १०९. मिश्रेमीमालमेलको ॥ १२५॥ ११० छदेर्णूमणुमै।बालढक्क-पटबालसण्णुमाः | १११. अनुक्क बोको विज्ञापे १३४. श्लाघ सलाह ११२. परिवाडो घटे ११३. इसे ।। १२६ ।। दीय- १३६. भियो भाभीही । दवस्यवद साः ११४. प्रमादि के सम्बन्धी | ११५. यापेर्जव ११६. विकोशे पक्योड ११७. गुठ उदधूल "१२७॥ ११८. तड आहोडविहाडा ११९. हादेरवधकाञ्जीणच्या १२०. निर्मेणिम्मर्याणम्माणा १२१. आलोडोऽलि १२२. क्रिय किण ॥ १२८॥ १४३. लिम्पो लिप १२३. कर्च वे १२४. स्त्यः समः खा १२५. ध्मो धुमोदः

१२६. स्थष्ठकुक्कुगो । १२७. णिरप्पथकठाचिठ्ठा १२८. विम्मु पम्हुसर्वासरौ ॥ 229 II १२९. कृपो णिजवह. १३०. जाणमुणी ज् १३१. घा दह श्रद । १३२. म्पृशिहिछवालुखफारेम-फासफसालिहच्छि हान् ॥ १३० ॥ १३३ फकस्थकः १३५ थिप्पम्तुप १३७. मुजिरण्ह भुजकम्मसमा-णचमदचडुजमान-मान् ॥ १३१ ॥ १३८ तृम्भोऽवेर्जम्भा १३९. जुझजुज्जजुप्पा युजे १४०. जना जाजम्मा । <sup>१</sup>४१ রম্পন্ন ব**র্**ন १४२ घुणें धुम्मपहल्लघोलप् ला ॥ १३२ ॥ १४४. शदेर्झडपक्खोडी १४५. ने सदेर्मजा. | १४६. पुच्छ प्रच्छेः

१४७. गण्ठो प्रन्थे १४८. तुवरजअडी त्वरे १४९. अतिडि तुरः॥१३३॥ १५० तूर शतृतिडि १५१. पर्यम्पल्लद्वपलोङ्गपल्ह-त्थान् । १५२. मृद्रातेर्मलपरिहट्टखडु-पण्णाडचडुमडुमढा।। १५५. काशोरवाद्वासः १३४॥ १५३ दृशिरोअक्लाणअच्छा-वअच्छचजावअ-उझपुलअपुलो**अ** ।

देक्खावअक्खपे-च्छावआसपासाण-असचवावक्खान् ॥ १३५॥ १५४. झरपज्झरपचडखिर-णिइड्डअणिब्ब-लाः । क्षरेः १५६. न्यसीर्णमणुमौ १५७. ब्रहे॥ १३६॥ णिंस्वा-रगेण्हवलहरपगा-

हिपच्चुआ ।

### इति द्विनीयाध्यायस्य चतुर्थे पाद ॥ समाप्तश्राध्यायः ॥

| ۶.  | हेहुबहवा भुवम्तु       | १०   | <b>प्रमुरुवेलपय</b> ली  |
|-----|------------------------|------|-------------------------|
| ٦   | पृथक्रपष्टे शिव्वड     | 2.3  | महमहो गन्थे।            |
| ₹.  | प्रमाहुष्य ॥ १३७॥      | ۶۶   | झरझ्रसुमरविम्हरभर-      |
| 8.  | ह के                   |      | भललदपअग्पम्हुह्         |
| ч.  | हुराचाति               |      | स्मरत ॥ १३९ ॥           |
| ξ.  | आघ्राक्षिम्नामाटग्यणि- | ý 3  | व्याप्र <b>राअ</b> डु   |
|     | उझराठभुत्ता ।          | 8.8  | निम्युर्णीहरणीलघाड-     |
| ૭.  | ग वेलिय                |      | वरहाडा ।                |
| ۷.  | निना ल्हिकाणिलुकाणि-   | ه نو | जागुर्जम्म              |
|     | र्लाअलिकलुकणिरि-       | १६.  | पट्टघुट्टडलापिजाः पिने. |
|     | ग्घा ॥ १३८॥            | १७   | धुवो ॥ १४० ॥ धूजः       |
| ٩,. | सार प्रहु              | १८.  | हण. शृणोतेः             |

| १९. | म्लै वापव्वायौ              |      | च्छड्डा ॥ १४५ ॥           |
|-----|-----------------------------|------|---------------------------|
| २०. | कूञ कुणः ।                  | ४२.  | सिचसिपौ सिचेः             |
| २१. | काणेक्षिते णिआरः            | ४३.  | रचेविंडविड्डावहोग्गहा ।   |
| २२. | निष्टम्भे णिट्दुह           | 88.  | केलाअसारवसमारोव-          |
| २३. | श्रमे वावफ ॥ १४१॥           |      | हत्थाः समारचेः ॥          |
| २४. | सदाणोऽवष्टम्मे              |      | १४६॥                      |
| २५. | णिव्वोलो मन्युनौष्ठमा-      | 84.  | मम्जेरा उड्डणि उड्डबुडु-  |
|     | लिन्ये ।                    |      | खुप्पा                    |
| २६. | गुललश्चटौ                   | ४६.  | अनुव्रजे । पडिअगा         |
| २७. | पयहो लम्ब <b>न</b> शैथिल्य- | 80.  | वञ्चेर्वेहववेलवजूरवोम्म-  |
|     | या                          |      | च्या ॥ १४७ ॥              |
| २८. | क्षुरेकम्म ॥ १४२ ॥          | 85.  | रोसाणोग्घुसलुहलुछ-        |
| २९. | णीलुङो निष्पाताच्छोटे       |      | पुछपुमपुसफुस-             |
| ₹∘. | साहद्वसाहरी सत्रु ।         |      | हुला माष्टें ।            |
| ३१. | ओर्हारोंघौ निद              | 86'' | भञ्जेर्वमअमुसुमूरमूरप-    |
| ३२. | उद्व ओरुम्मावसुआ            |      | विरजस्रस्डक-              |
| ३३. | रुवो ॥१४३॥ रुंजरुटौ         |      | रज ॥ १४८॥ णी-             |
| ₹४. | कोकपोकौ व्याहुः             |      | रजविग                     |
| ३५. | सण्णाम आहर ।                | 40.  | गजेंर्बुक्क               |
| ३६. | ओहौसराववतरस्तु              | ٧٤.  | ढिक्को वृषे               |
| ३७. | शकेस्तरतीरपारचयाः ॥         | ५२.  | तिजेरोसुक्क ।             |
|     | <b>888 11</b>               | ५३.  | भारोलवमालौ पुञ्जे         |
| ₹८. | सोल्लपउलौ पचे               | 48.  | कम्मवमुपभुजि <sup>ः</sup> |
| ३९. | वेअड खचे                    | 44.  | विढवमार्जि ॥ १४९ ॥        |
| ¥0. | णिव्वलो मुचेर्दु खे ।       | ५६.  | लज्जेर्जीहः               |
| 8१. | अवहेडमेल्लाणिल्कुछो-        | чo.  | राजेम्सहरेहच्छज्जरी-      |
|     | स्सिक्कधँसाडरेअव-           |      | राग्वा ।                  |
|     |                             |      |                           |

|             | (                                       | <b>২</b> ং ) |                          |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|
| ٩૮.         | घटेर्गढ                                 | <b>૭</b> ₹.  | विसूरश्च खिदेः           |
| 40.         | समो गलः                                 | <b>७</b> ೪.  | तड्डवविरलतड ॥१५४॥        |
| ٤o.         | हासेन म्फुटतेर्मुर ॥                    |              | तड्डास्तनेः              |
|             | १५० ॥                                   | ७५.          | निर पद्यतेर्वलः          |
| <b>Ę</b> 2. | मण्डेष्टिविडिक्करीड-                    | ७६.          | सन्तपां झखः ।            |
|             | चिचिचिचिल्लचि-                          | ৩৩.          | ओअगगसमाणौ व्यापि-        |
|             | चया ।                                   |              | समाप्योः                 |
| ६२.         | तुडिरुल्लुक्कणिलुक्को-                  | ७८.          | णीरवो बुभुक्षाक्षिप्यो   |
|             | <i>ब्ॡरोक्</i> खुडलुक्क-                |              | ॥ १५५ ॥                  |
|             | तोडखुट्टखुडान् ॥                        | <b>ు</b> ం   | क्षिपिरड्डक्खपरीहुलघ-    |
|             | 8 14 8 11                               |              | त्तच्छुहपेल्लणोलसो-      |
| ₹3.         | घुमलविराली मन्थे                        |              | ह्रगलस्थान् ।            |
| ६४.         | दसात्थघौ वितृतिरु-                      | 10.          | उत्क्षिपिरुत्थघास्सिक-   |
|             | ध्यो ।                                  |              | हक्खुवाह्नत्थगुलुगु-     |
| ६५.         | णीहर आकन्दे <sup>.</sup>                |              | छ॥ १५६॥ उ                |
| દ્દ્        | ओअदोदालौ च्छिदेग-                       |              | ब्भुतान्                 |
|             | ङ ॥ १५२ ॥                               | 2?           | वेपेरायबायज्झौ           |
| ६७.         | णिल्ॡरॡर <b>णि</b> व्वराणिच् <b>छ</b> • | <b>८</b> २.  | विरणडो गुपे ।            |
|             | <b>छ</b> दुहावणिज्झोडा ।                | ८३.          | पचारवेलव उपालमे          |
| ६८.         | अट्ट कथ                                 | <8.          | म्बरपदुहौ ॥ १५७॥         |
| Ę0,.        | कथर्बज्जरपज्जरसंघसी-                    |              | क्षुमे.                  |
|             | ससाहचव ॥१५३॥                            | ۷4.          | प्रदीपेम्सधुकाब्सुत्तने- |
|             | जंपिसुणबोह्नो-                          |              | अवसंदुमा ।               |
|             | प्पाला                                  | ८६.          | अहिअ उपसर्पे             |
| <b>૭</b> ٥. | दु स्वे णिव्वर                          | ८७.          | कमवसिकसलाहा त्वपे        |
| ७१.         | निषेभेर्हकः ।                           | ۷۷.          | वडवडो विरुपे ॥           |
| <b>ષ</b> ર. | जूरः कुघे                               |              | १५८ ॥                    |

| ८°.   | रभिराडो रम्भढवो           |
|-------|---------------------------|
| 0,0   | भाराकान्ते नमेणिसुद ।     |
| 0,9.  | उब्भाववेलणीसरकोडु-        |
|       | मसखुडुखेडुमोट्टा-         |
|       | अ ॥ १५९ ॥ कि-             |
|       | लिकिच रमे                 |
| ९२    | पडिसा परिसाम शम           |
| °,३,  | लुभे सभाव ।               |
| 68.   | आक्रमिरोहाबोत्थार-        |
|       | च्छुन्दान्                |
| e,14. | विश्रमेणिंव्वा ॥ १६०॥     |
| o. Ę. | <b>ढुढु</b> छढुमढढछभमाड-  |
| - ,   | भुमभम्मड   तल्अ-          |
|       | टरुटगुमटिगिटि-            |
|       | ल्लपरीपर ॥१६१॥            |
|       | फुमचकम्मभमडफुस-           |
|       |                           |
| 0.    | अपहुसा श्रम ।             |
| 6.0   | र्गामरणुवज्ञ अयज्ञन-      |
|       | अक्कुसडक्कुसअ-            |
|       | इच्छभइ ॥ १६२॥             |
|       | अवहरअवसह्पदअ-             |
|       | परिअलपरिअल्लबी-           |
|       | लिणिरिणास । पच-           |
|       | <b>डु</b> णीणिणम्महपच्छे- |
|       | दणीलुकर्भणीणि-            |
|       | वहान् ॥ १६३ ॥             |
| 9.4.  | प्रत्यागमागमाभ्यागमा-     |

पलोट्टाहिपचओ-म्मच्छा । ९९. रिअरिग्गी प्रविशे १००. सङ्गमोऽब्भिड १०१. थिप्पणिट्टहौ विग-ले ॥ १६४ ॥ १०२. णिवहणिरिणासणिरि-णजरांचचड्डा पिषे १०३. वलेर्वफ । १०४. अशे फिडफिट्टचुक-भुल्लपुट्टपुडा १०५ भषे॥ १६५॥ र्भक १०६ पूरेरम्घवाम्बाडाहिर-मागुमोद्धुमा । १०७. आहाहिलपवचाहिलख-महिमहिवलुपव-फा काइक्षे ॥ १६६ ॥ १०८ नशिरवहराबसहणिवह-पडिमासहिणारेणा सान् । १०० माअहाणच्छकहाचाय-छाइछा कृष ११० असा ॥ १६७ ॥ व-क्खोड १११. उल्लंसेरूसलोयुम्भारो-

अणिल्छम् । गजु-

| ल्लपुलआआः                    | १२३. हसेर्गुजः ॥ १७० ॥         |
|------------------------------|--------------------------------|
| ११२. सन्दिशोऽप्पाह           | १२४. दिहरहिऊलाछंखौ             |
| ११३. ब्रसेविस ॥ १६८ ॥        | १२५. विकसेः कोआसवोसट्टौ।       |
| ११४. भासेर्भिस               | १२६. श्विषोऽवआससामग्गप-        |
| ११५. प्रतीक्षेविंहीरावेरमाल- | रिअता                          |
| सामया.                       | १२७. जुगुप्सते ॥ १७१ ॥         |
| ११६. स्रसे । रूईसडिभी        | र्दुगुच्छझणदुगुञ्च।            |
| ११७. म्रक्षेश्चोप्पड.        | १२८. वलग्गचडमारुहे ।           |
| ११८. विसद्दो दले             | १२९. भुल्लो लक्ष्यात् स्वले    |
| ११९. त्रसेर्वज्जडरौ ॥ १६९ ॥  | १३०. गाहोऽवाद्वाह <sup>.</sup> |
| १२०. वोज्ञो वीजेश्च          | १३१. गुम्मगुम्मडौ ॥ १७२॥       |
| १२१. गवेषेर्घत्तगमसदुदुल्ल । | मुहे ·                         |
| ढढोला.                       | १३२. अप्फुण्णगाः क्तेन         |
| १२२. तक्षेश्चच्छरपरफा        | १३३. धातवोऽर्थान्तरेप्वपि ।    |
| হরি বর্নাসা-সংগ্রহস          | नुश्रम पार ॥                   |

### इति तृतीया-यायस्य प्रथमः पाद ॥

lt

| ۶.  | दम्तस्य ज्ञारमन्यामला | 90    | इअदृणी क्त्व          |
|-----|-----------------------|-------|-----------------------|
|     | वचा उस्ते।            | 22    | कृगमा डदुअ            |
| ₹.  | अप्र कचित्            | १२    | इदानीमो ॥ १७२ ॥       |
| 3   | तावति स्वो ॥१७३॥ र्वा |       | <b>ल्दाणि</b>         |
| 8.  | था घ                  | १३    | तम्मात्ता             |
| ų   | इहह् <i>चोहिम्य</i>   | ه ه   | ण नन्दर्थे।           |
| ξ.  | भुवो भ                | ې دم. | अम्हहे हर्षे ।        |
| ૭.  | अन्तादिदेति मो ण      | १६    | हीही वेदृषके          |
| ۷.  | यों य्य ।             | १७.   | हीमाणहे निर्वेदविस्म- |
| 6'" | पृर्वस्य पुरव         |       | ये ॥ १७५ ॥            |
|     |                       |       |                       |

|             | (                  | રષ્ટ ) |                        |
|-------------|--------------------|--------|------------------------|
| १८.         | एवार्थे य्येव्व    | ŶŶ.    | न्यण्यज्ञां ञर्        |
| <b>१</b> ९. |                    | ક્ષપ્  |                        |
| २०.         |                    | ٧٤.    |                        |
| २१.         | _                  | 80.    | <b>_</b> ,             |
| २२.         | म:                 | 84.    |                        |
| २३.         | भवताम्             | ४९.    |                        |
|             | भिष्यति स्सि       | 40.    | र्यस्रष्टा रिअसिनसटा.  |
| २५.         | इजेचो ॥ १७६॥ दृट्  |        | काचित्                 |
| २६.         | शेष पाकृतवत्       | ५१.    | टोस्तु तु              |
| २७.         |                    | ५२.    |                        |
| २८.         | त्वाड्डाहो ङस.     | 43.    | टा नेन तदिदमो          |
| २९.         | आमो ङित्           | 48.    | नाए स्त्रियाम्         |
| ₹०.         |                    | نوبو.  | ङसस्तोतुशन ॥           |
| ३१.         | हगेऽहंवयमोः ॥      |        | १८० ॥                  |
|             | १७७॥               | ५६     | तडिजेच'                |
| ३२.         | छोऽनादौ श्च        | ५७.    | एय एव भविष्यति।        |
| ₹₹.         | क्षः ूकः           | 46.    | इय्यो यक               |
| ₹8.         |                    | 49.    | कृञो डीर               |
| ३५.         | •                  | ٩٥.    | क्त्वा । तूनम्         |
| ₹६.         | स्रो श्लो          | ξ १.   | ष्ट्वा ट्ठूनत्थूनौ     |
| ३७.         | न्यण्यज्ञञ्जां ञर् | ६२.    | शेष शौरसेनीवत् ॥       |
| ३८.         | ञा वजेः            |        | १८१ ॥                  |
| ₹९,         |                    | ६३.    | न प्रायोजकादिच्छल्-    |
| 80.         | ष्ठड्डी म्टम्      |        | षट्छम्यन्तसूत्रोक्तम्। |
| 85.         | स्थर्थी स्तम्      | ६४.    | रो लस्तु चूलिकापैशा-   |
| ४२.         | चिष्टस्तिष्ठस्य    |        | च्याम्                 |
| ४३.         | नो नणो पैशाच्याम्। | ६ ५.   | गजडद्बधझदधभा ॥         |
|             |                    |        |                        |

१८२ ॥ कचटतप- ६६. अन्येषामादियाजि न स्रच्छठथफाल् ६७. शेषं प्राग्वत् ।

### इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

| ₹.          | <u> शयोऽपभ्रंशेऽचोऽच्</u> | १५. | कुत्रात्रे च डेत्थु     |
|-------------|---------------------------|-----|-------------------------|
| ₹.          | अचोऽस्तवोऽसौ क-           | १६. | त्वतलो प्पणम् ॥१८६॥     |
|             | खतथपफा ।।१८३।।            | १७. | तव्यस्य इएव्वउएव्व-     |
|             | गघदधबभान्                 |     | उएव्वाः                 |
| ३           | तु मो ड्वम्               | १८. | क्त्व इ इउ इवि अवि ।    |
| 8.          | म्हो म्भम्                | १९. | एप्प्येप्पिण्वेत्येविणु |
| ч.          | रो लुकमधः                 | २०. | तुम एवमणाणहमणहि च       |
| ξ.          | काचिदभृतोऽपि ।            | २१. | गमे ॥ १८७॥ म्त्वे-      |
| ৩.          | विपदापत्सम्पदिदइ          |     | प्पिण्वेष्ट्योरेलुक्    |
| ۷.          | कथतथायथि डिहडिध-          | २२. | तृनोऽणअल्               |
|             | डिमडेमाः स्था ॥           | २३. | छस्य युष्मदादेर्डारम् । |
|             | १८४ ॥ दे                  | २४. | जाणे जणु न नउ नावइ      |
| ۹,          | दादेडेंहो याहक्ताहकीह     |     | नाइ इवार्थे             |
|             | गीदशाम्                   | २५. | तणेण रेसि रेसि॥१८८      |
| १०.         | डइसोऽताम् <b>।</b>        |     | केहि तेहि तादध्यें      |
| ११.         | यावत्तावत्युम्महिम्मा     | २६. | स्वार्थे डु॰ पुनर्विना- |
|             | वादे.                     |     | धुवम.।                  |
| १२.         | डेत्तुलडेवडा ॥ १८५ ॥      | २७. | <b>डें</b> डाववश्यमः    |
|             | वियत्कियति च व्या-        | २८. | परमेकशसोर्ड डि          |
|             | देर्वतुपः                 | २९. | अडडडुल्लाः॥ १८९ ॥       |
| १३.         | डेत्तहे त्रलः ।           |     | स्वार्थिककलुक्च         |
| <b>१</b> ४. | यत्तदो डत्तु              | ₹0. | तद्योगजा <b>रच</b>      |
|             |                           |     |                         |

#### ( \$\$ )

|         | ,                            | <b>~</b> /  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३१      | डीत स्थियाम्                 | ४७.         | अथवा मनागहवह मणाउं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ३२      | अदन्ताड्डा ।                 | 85          | इतसत्तहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ३३.     | इदतोऽति                      | 86          | पश्चात ॥ १९२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३४.     | इदानीमम्बहि                  |             | पच्छइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . K.y.  | एव जि                        | 40.         | ततन्तदा नो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ३६.     | <b>एवमे</b> म                | 48.         | त्वनुसाहावन्यथा सर्वो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ३७.     | नहि नाहि ॥ १९० ॥             | ५२.         | कि काइकवणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ₹८.     | प्रत्युत पच्चिछिउ।           | ५३.         | वुन्नविच्चवुत्ता विपण्ण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ₹ 0,.   | एवमेव एमइ                    |             | वत्मींका ॥१९३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 80      | सम समाणु                     | 48.         | अत्रवु परम्परम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 32.     | किल किर ।                    | ष्ष         | अन्यादशम्यान्नाइसाव-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ૪ર્.    | पग्गिमप्राइमप्राउपाइव-       |             | ग। इसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | प्रायश                       | ५६          | वहिल्लगा शोब्रादीनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ફ છુ    | ढिवा ॥ १९१ ॥ डिवे            | 40          | हुहुरुघुग्घगा ॥ १९४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 88      | सह सह                        |             | गञ्दचेष्टानुकृत्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 84      | मा मम्                       | 46.         | अनर्थका घइमादय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ४६      | कुन कड कह तिहु।              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | इति तृतीयाध्यायस             | य नृतीयः    | पाद ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0       | दिहाँ सुपि                   | ۷           | क्षाचा ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १.<br>२ | । वहा सुत्य<br>स्वस्यत उत    | 0.          | भ्यमा हु<br>सुन्सृहो इस ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | स्वस्थन ३न<br>ओ माँ पुसि तु। | <b>१</b> 0. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ₹.      | •                            |             | and the second s |
| 8.      | ए भियि ॥ १९५ ॥               | 2 8         | टो णानुम्वारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

 8.
 ए भिमि ॥ १९५ ॥
 ११ टो णानुस्वासँ

 ५
 टि
 १२ ए चेंदुन

 ६.
 डिनेच
 १३ हि है डिडसे

 ७.
 डसहें हु
 १४. हु ॥ १९६ ॥ भ्यस

|            | (                        | ২৩ | )              |                            |
|------------|--------------------------|----|----------------|----------------------------|
| ۶٠٩.       | आमो ह च                  |    | ३२.            | मिसा तुम्हिह ।             |
| <b>ξξ.</b> | डमा लुक्                 |    | 80             |                            |
| 10.        | सुससे।                   |    | 82.            |                            |
| 26         | हो जसामन्त्र्ये ।        |    | ४२             |                            |
| \$ 6.      | हि भिस्युपो              |    | ४३.            |                            |
| ₹٥.        | श्चिया डे                |    | 88.            | _                          |
| २१         | डम्डस्योर्हे             |    | ४५.            |                            |
| २२         | हुमामभ्यम                |    | ४६.            | मइ ड्यम्टा ।               |
| २३.        | उदोतो ज ॥ १९७ ॥          |    | 8o.            |                            |
|            | इश्म                     |    | 8८.            |                            |
| 5 ४        | इ निप                    |    | 86             | भिसाऽम्हेहि ॥२०१॥          |
|            | कान्तस्यात उ स्वमो       |    | 40.            | <i>मु</i> पाऽम्हामु        |
| २६         | - '                      |    | 48.            |                            |
| ર્ ૭.      | • •                      |    | 75             | हिर्थाम्सिपा               |
| २८         | तु किसो डिहे             |    | ५३             | हु थ । 'बमो                |
| 50'        | इसम्युग् यत्तत्किम्भ्य   |    | 18             | उ मिविटो                   |
| 30         | िया डरे                  |    | اها ها<br>د    | दु परमिट डो                |
| ३१         | यत्तन् ॥ १९८ ॥ भ्रु त्र  |    | <b>હ</b> ું દુ | उद्देवत्स्वते ॥ २०२ ॥      |
|            | स्वमा                    |    | , of ?         | म्यन्य मा लाटि             |
| इंब        | डदम इसु नपुसके।          |    | 46             |                            |
| ३२.        | म्तरेह एही एहु । स्त्री- |    | 40             | J 1                        |
| _          | नृन्षि                   |    | ઉ છ            | ब्रुको ब्रुव               |
| ₹४.        | _                        |    | 3 2            | क्रियं कीसु                |
|            | ओइ अदस ।                 |    | ६२.            | प्रम्मपृण्हो हिंदीग्रहो. ॥ |
| ३६<br>-    | इदम आअः ॥ १९९॥           |    |                | २०३॥                       |
|            | सी युष्मदम्तुहु          |    | ξ3.            | नक्षाचाच्छोहादीन्          |
| ₹८.        | तुम्ह तुम्हइ जङ्गसो      |    | ६४.            | होम्नोरुचारल। यत्रम्       |
|            |                          |    |                |                            |

६५. बिन्दो । रन्ते ६९. तद्यात्ययश्च
 ६६. हल्खेड ७०. शेष सस्कृतवत्
 ६७. लिङ्गमतन्त्रम् ७१. झाडगास्तु देश्या सि-

६८. शौरसेनीवत् ॥ २०४॥ द्धाः ।

# इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्श्वः पादः ॥ समाप्तश्राध्यायः ॥ ग्रन्थश्र परिसमाप्तः ॥

## ॐ नमः सिद्धेम्यः।

## अथ प्रणम्य सर्वज्ञं विद्यानन्द्यास्पदपदम् । पूज्यपादं प्रवक्ष्यामि प्राकृतव्याकृतिं सताम् ॥

| स्थादिक्त्वोर्णस्थोन्तो वा<br>लुर्ग्वशत्यादेः<br>वा सिंहादेः<br>शरत्तरणिपावृट्पुंसि<br>अनमःशिरोदामस्यन्तम्<br>कुलायक्ष्यथी वा<br>वृक्षदेवगुणबिन्दुकररुह्म-<br>ण्डलामखड्गादयः षण्डे<br>स्वियामिमन्विधिनिधिर-<br>शिमबल्यञ्जलिकुक्षिप्रश्च-<br>चै।रिकाक्षिपृष्ठादयश्च<br>आद्वाहोः<br>ढो विसर्गस्यातः |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वा सिंहादेः शरत्तरणिप्रावृट्पुंसि अनमःशिरोदामस्नन्तस् कुलायक्ष्यथी वा वृक्षदेवगुणबिन्दुकररुह्म- ण्डलामखड्गादयः षण्डे स्वियामिमन्विधिनिधिर- दिमबल्यञ्जलिकुक्षिप्रश्न- चै।रिकाक्षिपृष्ठादयश्च आह्राहोः                                                                                              |
| शरत्तरणिपावृट्पुंसि<br>अनभःशिरोदामस्नन्तस्<br>कुलायक्ष्यथी वा<br>वृक्षदेवगुणबिन्दुकररुह्म-<br>ण्डलाप्रखड्गाद्यः षण्डे<br>स्वियामिमन्त्रिधिनिधिर-<br>शिमबल्यञ्जलिकुक्षिप्रश्न-<br>चौरिकाक्षिपृष्ठादयश्च<br>आद्वाहोः                                                                                |
| अनमःशिरोदामस्न-तस्<br>कुलाचक्ष्यश्ची वा<br>वृक्षदेवगुणबिन्दुकररुहम-<br>ण्डलाप्रखड्गादयः षण्डे<br>स्नियामिमन्विधिनिधिर-<br>शिमबल्यञ्जलिकुक्षिप्रश्च-<br>चौरिकाक्षिपृष्ठादयश्च<br>आद्वाहोः                                                                                                          |
| कुलायक्ष्यभी वा<br>वृक्षदेवगुणबिन्दुकररुहम-<br>ण्डलामखड्गादयः षण्डे<br>स्त्रियामिमन्विधिनिधिर-<br>दिमबल्यञ्जलिकुक्षिप्रश्न-<br>चै।रिकाक्षिपृष्ठादयश्च<br>आद्वाहोः                                                                                                                                 |
| वृक्षदेवगुणिबन्दुकररुह्म-<br>ण्डलाप्रखड्गादयः षण्डे<br>स्त्रियामिमन्विधिनिषर-<br>दिमबल्यञ्जलिकुक्षिप्रश्न-<br>चौरिकाक्षिपृष्ठादयश्च<br>आद्वाहोः                                                                                                                                                   |
| ण्डलाप्रखड्गादयः षण्डे<br>स्नियामिमन्त्रिधिनिषिर-<br>दिमबल्यञ्जलिकुक्षिप्रश्न-<br>चौरिकाक्षिपृष्ठादयश्च<br>आद्वाहोः                                                                                                                                                                               |
| श्चियामिमन्विधिनिधिर-<br>दिमबल्यञ्जलिकुक्षिप्रश्न-<br>चै।रिकाक्षिपृष्ठादयश्च<br>आद्वाहोः                                                                                                                                                                                                          |
| हिमबल्य <b>ञ्जलिकुक्षिप्रश्न</b><br>चै।रिकाक्षिप्र <b>ष्ठादयश्च</b><br>आद्वाहोः                                                                                                                                                                                                                   |
| चै।रिकाक्षिप्र <b>ष्ठादयश्च</b><br>आद्वाहोः                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आद्वाहो:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| हो विद्यामानः                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| डा वित्यस्यतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| निरो माल्ये वा                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्रतिः परिस्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| लुक्त्यदाद्यव्ययात्त्त्वर-                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्यादेः                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पदाद्वाऽपेः                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| द्वितश्च खरादितेः                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| दीर्घश्च शषसां लुप्तव्यंश्व-                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| षसाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रसिद्धचाष्यस्य वा                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|             |                             | •          |                                  |
|-------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|
|             | हौ दक्षिणे                  | Ęų         | अस आचार्य                        |
| * ?         | मृदङ्गव्यलीकमरिचकृपण-       | ६६         | खल्वाटस्त्यानयोरौ                |
|             | व्यजनवेतसेषत्त्वमादा-       | ६७         | उ स्तावकसास्त्रयोवीऽऽसार         |
|             | विश्व                       | ६८         | श्वश्र्वामार्यायां यः            |
| * 3         | वा ललाटाङ्गार पके षु        | ६९         | ए वा द्वारेषु                    |
| <b>8</b> 3  | द्वितीयस्य कतममध्यमयोः      | 90         | र्मो <sup>ः</sup> पारावतमात्रटोः |
| 88          | सप्तपर्णे वा                | ७१         | आर्द्रे वोदोत्                   |
| <b>ક</b> બ્ | अइर्मयटि वा                 | ७२         | पड्क्तचाल्यामोत्                 |
| <b>४</b> ६  | हरेत्वी वा                  | ७३         | लघुयोंगे                         |
| 80          | उर्ध्वनिविष्वचोः            | ७४         | इरेर्वा                          |
| 86          | खण्डितचण्डयोर्वा णा         | ७५         | प्रतिश्रुद्विभीतकपृथिवी-         |
| ४९          | प्थो प्रथमे                 |            | पथिमू विकेप्व.                   |
| 40          | कृतज्ञादिज्ञो णे            | ७६         | हरिदेक्नुदाशाथिलेषु वा           |
| 48          | अत्रकन्दुकसै।न्दर्यादावेत्  | ७७         | वाक्यादावितौ तः                  |
| ५२          | वोत्कराश्चर्यपर्यन्तवलीषु   | 92         | तिना विशतावीसिंशत्ति-            |
| ५३          | चो ब्रह्मचर्ये              |            | हजिह्वासु                        |
| ખુ          | अन्तरि तः                   | ७९         | निरो[र]लुकि                      |
| ष्प         | पद्मयो                      | 60         | <b>मवा</b> सीक्षुद्धिनावुत्      |
| 🛰 ६         | उखपो वा                     | <b>८</b> १ | वा युधिष्ठिरे                    |
| 40          | नपुनराइरा वा                | ८२         | कुनश्च द्विधा                    |
| 46          | <b>लुग्वाऽरण्याला</b> ब्वोः | ८३         | वा ना निर्झरे                    |
| ५९          | चाट्वाद्यव्ययेष्वादद्वा     | <8         | हरातकीकश्मीरयोरदा <del>त्</del>  |
| ६०          | घञा                         | 24         | इर्गभीरादिषु                     |
| ६१          | महारष्ट्रे                  | 28         | विहीनहीनयोहरू वा जीजें           |
| <b>६</b> २  | कांस्या[दा]वनुसारे          | و>         | हे तीर्थे                        |
| ६३          | मः श्यामाके                 | 66         | विभीतकेदशापीडपीयूप-              |
| ६४          | कूर्पासादावि वा             |            | कीदशेष्वे                        |
|             |                             |            |                                  |
|             |                             |            |                                  |
|             |                             |            |                                  |

११३ ऋजुषु ८९ पीठनीडयोर्वा ११४ बृन्दारकनिवृत्तयोर्वा ९० अगुर्वादावुरः ११५ वा वेन वृषमे ९१ उपरी वा ११६ अन्त्यस्यामधानस्य ९२ गुरुके च ११७ मातुरिश्च ९३ अुकुटिपुरुषयोारैः प्र**यम**-११८ ओ मृषा वा द्वितीययोः ११९ नप्तृकमृदक्रपृथग्वृष्टवृष्टिइ ९४ क्षते त्वी १२० बृहस्पती वा ९५ ऊर्वा मुसलसुभगयोः १२१ वृत्ते त्विरेरोः ९६ छत्सयोरनुत्सन्नोत्साहयोः १२२ रिरव्यञ्जनस्य ९७ डुरो र्जुकि वा १२३ ऋषिऋषभऋजुऋतुऋ-९८ ओयोंगे णेपु वा ९९ इस्रोऽपि वा कुतूहले १२४ किप्टक्शम्दशः १०० सूक्ष्मेऽदूर्वा १२५ दप्तादतयोरारीर्देः १०१ लश्च द्विद्कूले १२६ क्लप्तकलनयारिलिकी १०२ ईरुद्युदे १२७ केसरदेवरचपेटावेदना-१०३ उमधूके स्वरिर्वा १०४ वातूलकण्डूयभूहनुमत्स्ः १२८ स्तेनयू १०५ नूपुरेऽयि १२९ परे १०६ गुडूचीकृष्माण्डीकूर्परत्-१३० इ शनैश्वरसैन्धवयोः णीरताम्बलस्थूलम्लयेष्वो १३१ अइश्व वा सैन्ये १०७ वा तूणास्थूणयोः १३२ स्वैरादावइः १०८ ऋर १३३ वा वैश्रवणेषु १०९ मृदुत्वमृदुकक्कशास्वा वा १३४ एश्व दैवे ११० ऋष्यादेरिः १३५ उचैनीचैरअः १११ वा पृष्ठेऽनुत्तरे १३६ धेर्ये त्वी ११२ वृष्टशृङ्गमस्णमृगाद्य-· १३७ शिरोवेदनासरो**रुइननोइ**-त्युषु वा

|               | रान्योन्यातोवप्रकोष्ठेषु |     | सक्स्य                     |
|---------------|--------------------------|-----|----------------------------|
|               | वा को वश्च               | १६० | <b>मद</b> कलमरकतयोर्गयादेः |
| 136           | सोच्छवाम ऊ               |     | कन्दुके तु                 |
| 139           | आअ अउ गवि                | १६१ | किरात[चो] हभौ वा सी-       |
| \$80          | औरो                      |     | करे                        |
| \$8\$         | दौवारिकादातुः            | १६२ | चिकुरस्फटिकनिकषे हो        |
| <b>१</b> 8२   | वा कौक्षेयके             |     | मश्चन्द्रिकायाम्           |
| <b>\$</b> 8\$ | सौरादी चाउः              | १६३ | हः खघयधभः पृथग्वा घः       |
| <b>\$</b> 88  | आश्च गौरवे               | १६४ | शृह्वलपुत्रागभागिनीषु      |
| १४५           | आवो नावि                 |     | खगोः कमा                   |
| १४६           | त्रयोदशादावाची हला       | १६५ | ऊत्वे वः सुभगदुर्भगयोः     |
| १४७           | विचिकलायस्कारस्यविरेषु   |     | र्लश्छागे                  |
| \$85          | कदले वा कार्णकारे त्वितः | १६६ | जाटिलपिशा चखाचितेषु        |
| १४९           | बदरपूराफलनवफलिका-        |     | जचोई हसा वा                |
|               | नवमालिकापूतरेष्वो        |     | रठी डढी                    |
| १५०           | चतुर्दशादिदशसु वा        | १६८ | ढः कैटभशकटसटासु            |
| १५१           | उतापावेषु स्तुपे         | १६९ | ल स्फटिके                  |
| १५२           | निषण्ण उमः               | -   | पाटिचपेटयोवी               |
|               | आवङ्ग् प्रावरणे          |     | हाद्वाठे                   |
| १५४           | अनादेरयुतस्य स्वरात्     | १७२ | हः पिठरे वा डश्च           |
| १५५           | कगचजतदपयवानां प्रा-      |     | डस्य <b>ल</b> े            |
|               | येण छक्                  | १७४ | णो लो बेणौ तश्चच्छौ        |
| १५६           | कामु हातिमुक्तकचामुण्डा- |     | तुच्छे वा                  |
|               | यमुनास्वनुनासिकश्च मु    | १७५ | तस्त्रसरतूबरतगरेषु टः      |
|               | न पोऽवर्णात्             | १७६ | डः प्रत्यादिषु             |
|               | यश्रुतिरवर्णी            | १७७ | इद्वेतसे                   |
| १५९           | कीलकर्परकुञ्जेष्वपुष्पे- | १७८ | णोऽतिमुक्तं गर्भिते च      |

१७५ सदेणों रुदिते रिभद्रपाटिपरुषेषु २०२ वः प्रभृते १८० र सप्तत्याम् १८१ लोऽतसीसातवाहनयोः २०३ आपीडनीपयोर्वा मः १८२ बा पिलते २०४ रः पापद्धी १८३ सले पीते वा बः २०५ हो मश्र फस्य २०६ वो बस्य १८४ हः कातरमस्तमातुलिक्न-२०७ भो बिसिन्याम् वितस्तिवसतिषु १८५ दस्यस्य प्रथमशिथिलशि-२०८ यमी कबन्धे थिरमेथिषु २०९ भो वः कैटमे १८६ पृथिवीनिशीथयोर्वा २१० ढो मस्य वा विषमे २११ वो मन्मथे १८७ दस्य वा डः कदनदोहद-दर्भदम्भदाहद्रदण्डदो-२१२ अभिमन्यौ वा लादग्धदष्टदशनेषु २१३ सो अमरे १८८ घात्वोर्दहदंशोः २१४ जो यस्यादे १८९ रो गद्भदसञ्ज्ञायोः २१५ तोऽर्थपरे युप्मदि २१६ लो यष्टी १९० कदस्या गजपताकायाम् १९१ ल. प्रदीपिदोहदयोः २१७ जाः कृद्यतीयानीयोत्तरी-१९२ वा कदम्बे येषु वा १९३ डो दीपी २१८ अकान्त्यां हरुछायाया १९४ व कदर्धिते २१९ कातिपये वडाहौ २२० रो डः किरिभेरयोः १९५ ह. कक्दे १९६ ढो घो निषधे २२१ डा पर्याणे वा १९७ णो न २२२ आद्यस्य णः करवीरे १९८ आदौ वा २२३ जठरनिष्दुरयुधिष्ठिरशि-१९९ वा ण्हलौ नापितनिम्बयो थिरमुखराङ्गारसुकुमार-२०० व पस्य सत्कारभ्रमरकातरापद्वा-२०१ फ पनसपरिखापरिघपा-रपारिभद्रपरिखापरि घ-

करुणवरुणचरणिकरातहरिद्राहरिद्रदारिद्रचदरिद्रदरिद्रातिरुग्णेषु लः
२२४ लस्य रः स्थूले
२२५ लाक्नुललाक्नललाहलेष्वादेणीः
२२६ णो ललाटे च
२२७ वस्य मः शबरे
२२८ नीवीस्त्रप्योर्वा
२२९ सः शप्योः
२३० ण्हः स्नुषा[यां] वा
२३१ हः पाषाणदशनोः
२३२ सो दिवसे
२३३ विन्दोरिबन्दोश्च कविद्धस्य धः

२३४ आदेश्छ सप्तपर्णसुधाशाबशमीषद्सु
२३५ वा सिरायाम्
२३६ राजकुरुदनुजभाननेषु लुग्वा ज साच
२३७ गकतयोरागतप्राकाग्व्याकरणेषु
२३८ यस्य हृदयकालायसिकसलयशब्देषु
२३९ मध्यस्य दम्य पादपीठपादपतनोदुम्बरदुर्गादेवीषु
२४० वस्यैवमवदेवकुरुप्रावारकावटावर्तमानतावद्यावज्जीवितेषु

श्रीपूज्यपादसूरिविद्यानन्दी समन्तभद्रगुरु । श्रीमद्कलङ्कदेवो जिनदेवा मङ्गलं दिशतु ॥

इत्युभयभाषाकविचकवर्ति-व्याकरणकमलमार्ताण्ड-तार्किकबुधिशरोमणि परमागमप्रवीण-स्रिश्रीदेवेन्द्रकीर्तिषशिष्य-मुमुक्षुश्रीविद्यानन्द-प्रियशिष्य-श्रीमृलमङ्खपरमात्मविदुष-स्रिश्रीश्रुतसागर्गव रचिते औदार्यचिन्तारबनाम्नि (स्रोपज्ञवृत्तिनि) प्राकृतव्याकरणे वर्णादेशनिरूपणं नाम प्रथमाऽध्यायः समाप्तः ॥

# श्रीकुन्दकुन्दसूरेर्विद्यानन्दीप्रभोश्च पदकञ्जम् । नत्वा च पूज्यपादं संयुक्तमतःपरं वक्ष्ये ॥

| 8   | को वा मृदुत्वरुग्णदष्टमु-     | १६  | छ स्थागितेऽपि                     |
|-----|-------------------------------|-----|-----------------------------------|
|     | क्तशक्तेषु                    | १७  | क्षमाक्ष्मयोः पृथिन्या छः         |
| २   | ख क्षस्य झच्छौ च क-           | १८  | महोत्सवक्षणे ऋक्षे तु वा          |
|     | चित्                          | १९  | रुघोरनिश्चरे प्सत्सश्च-           |
| ३   | <b>स्कष्कयोः सज्ञायाम्</b>    |     | थ्यानाम्                          |
| 8   | वाम्कन्द्शुष्कयो <sup>.</sup> | २०  | वोत्सवोत्सुकसामर्थ्येषु           |
| لع  | म्फेटिकम्फेटकस्फोटक-          | २ १ | म्पृहायां प्पिश्च                 |
|     | क्ष्वरकेषु च                  | २२  | जो र्यययानाम्                     |
| ક્  | स्थाणी न रुद्रे               | २३  | वा विन्दुपूर्वश्चामिमन्यौ         |
| હ   |                               | २४  | शो बध्यसाध्वसाना वा               |
| 6   | ठथावचलने                      |     | तु ध्वजे                          |
| ٥,  | रक्तगुल्कयोर्गक्रौ वा         | २ष  | <b>इ</b><br>इंधो                  |
| १०  | च कृत्तिचत्वरयो               | २ ६ | कर्दार्थतपत्तनमृतिकापवृ-          |
| 8 8 | अचेत्ये त्यम्य                |     | तिवृत्तेपु                        |
| १३  | षम्य च ह प्रत्यृषे च          | २७  | मुह्तेमूर्तमूर्तिकर्तर्युत्कर्ति- |
| १३  | लक्ष्यतश्चळजञ्चास्त्वथ्व-     |     | तकार्तिकवार्तिकवर्तिका-           |
|     | द्वध्वानाम्                   |     | सवर्तकप्रवर्तकनिवर्तका-           |
| १४  | चुर्वा श्चेर्नृश्चिके बि-     |     | वर्तकसंवर्तनप्रवर्तननि-           |
|     | न्दुपूर्वः                    |     | वर्तनावर्तनवार्ताकीर्ति-          |
| १५  | सदक्षसादश्याक्षिक्षतेक्षू-    |     | धूर्तादिवर्जस्य तस्य ट            |
|     | क्षलक्ष्मीक्षुरकक्षकौक्षेय-   | २८  | ण्टो वृन्ते                       |
|     | कञ्जतक्षारक्षीरकक्षावृ-       | २०, | अस्थिविसंस्थुलयोष्ठः              |
|     | क्षञ्जणमक्षिकावक्षःक्षे-      | ३०  | वार्थचतुर्थस्त्यानेषु             |
|     | त्रकुक्षिक्षुद्दशेषु छः       | ३१  | इष्टासन्दष्टोष्ट्रवर्जस्य ष्ट-    |
|     |                               |     |                                   |

|    | स्य ठः                        | ४९   | ऊर्घ्वं बा भः                   |
|----|-------------------------------|------|---------------------------------|
| ३२ | डो गर्तमदितकपर्दच्छदि-        | 40   | मो न्मस्य वा ग्मस्य             |
|    | विच्छर्दिवितर्दिसम्मर्देषु    | دم و | रो र्यस्य सौण्डीर्यसौन्दर्य-    |
|    | वा गर्दभे                     |      | तूर्यब्रह्मचर्येषु धेर्ये तु वा |
| ३३ | ण्डो भिन्दिपालकन्दरिक-        | ५२   | आश्चर्यपर्यन्तबोरेतो रः         |
|    | योष्टदौ स्तब्धद्वये           | ५३   | द्विर्लः सौकुमार्यपर्याणप-      |
| ३४ | ढो वृद्धवृद्धिविदग्धदग्धेषु   |      | र्यस्तेषु                       |
| ३५ | वाऽर्धमूर्धिद्धश्रद्धास्तते व | 48   | पलियद्भपलङ्कौ पल्यङ्कस्य        |
| ३६ | णो ज्ञस्रयोर्दत्तपञ्चदशप-     | ५५   | द्वि सो वा वनस्पतिबृह-          |
|    | श्वाशत्सु वा                  |      | स्पत्योः                        |
| ३७ | वा न्तो मन्यौ                 | ५६   | ह. कार्षापणबाप्पयो              |
| ३८ | थः स्तम्बसमस्तवर्जस्य         | ५७   | वा तीर्थदु खदक्षिणेषु           |
|    | स्तस्य न वा स्तवे             | 46   | प्मा हो ण्डी लो वा क्-          |
| ३९ | टथौ पर्यस्ते                  |      | प्माण्डचाम्                     |
| 80 | उत्साहे तथा वा                | 49   | हो माकान्तो ससप्मश्म-           |
| 88 | लधावाश्चिष्टे                 |      | पक्ष्मणाम्                      |
| ४२ | वान्धो चिह्ने                 | ६०   | णाकान्तो ह क्ष्णह्रहस्त-        |
| ४३ | पो वाऽऽत्मभस्मनोः             |      | <b>प्णश्नसृक्ष्माणाम्</b>       |
| 88 | क्मट्मयोः पः क्मस्य           | ६१   | कृत्सकृष्णविप्रकर्षे कासि-      |
|    | च्मश्च                        |      | णकसणी                           |
| 84 | फ स्पप्पयोर्वा बृहम्पतौ       | ६२   | लाकान्तो हो हाकान्त-            |
|    | न निस्पृहपरम्परानिस्प-        |      | लस्य                            |
|    | र्शनेषु                       | ६३   | <b>ऊ</b> र्ध्वेलुक् ८क८्रपशषमक- |
| ४६ | वा श्लेप्मण प्यम्य फो         |      | गटडतदपानाम्                     |
|    | भीष्मस्य नित्यम्              | ٤́δ  | यनमानामघोलुक्                   |
| ८७ | बो बिन्दुपूर्व आम्रताम्रयोः   | ६५   | चन्द्रवर्जरवलाना सर्वत्र        |
| ४८ | वा भो इस्य वेश्व विह्नले      |      | <b>उ</b> क्                     |

| Æ Ę        | रलुग्वा दे                         |               | तह्तव्याहृतकुतृहरू-             |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| ६७         | धात्रीतीक्ष्णयोर्वा <b>छक् र</b> - |               | स्थूलव्याकुलेषु वा              |
|            | णयोः                               | ८३            | कवर्गपञ्चमादः पूर्व शार्झे      |
| ६्८        | दशार्हज्ञयोर्हञयोर्छिमित्य         | <8            | सूक्ष्मक्ष्मारत्रश्लाघासु प्रा- |
|            | वा                                 |               | न्तव्यञ्जनादपूर्वः              |
| ६०         | हलुड्मध्याह्ने                     | ८५            | वाऽभिस्नहयो                     |
| 00         | <b>इमशान</b> इमश्रुणोर्न्डगादेः    | ८६            | इ दिष्ट्याकृत्स्निकयाश्री-      |
| १९         | वा लुमात्री युक्तस्य हरि-          |               | हीषु                            |
|            | श्चन्द्रस्य नित्यम्                | ८७            |                                 |
| ७२         | द्वित्वमादेशशेषयोरनाढौ             | <b>८८</b>     | अमर्षहर्षपरामर्शेषु नित्यम्     |
| <b>এ</b> ३ | आदेशशेषयोरनादौ द्वि-               | <b>८</b> ९    | लादनुत्स्रावयतिशुक्कविष्ठ-      |
|            | तीयोपरि प्रथमश्चतुर्थी-            |               | वप्नवक्रमात्                    |
|            | परि तृतीयः                         | ९०            | यावद्वस्रचर्याचार्यसौन्द-       |
| 98         | वा दीर्घे                          |               | र्यगाम्भीर्यगाभार्यधैर्य-       |
| ७५         | न बिन्दुगुरुभ्याम्                 |               | स्थैयंशौर्यसूर्यवीयंभायी-       |
| 30         | न रहयोद्धित्वम्                    |               | चौर्यभव्यचैत्यस्यात्मु च        |
| 2/2        | णस्य धृष्टदुचमे                    | ९१            | नात्स्वम                        |
| Se.        | वा कर्णिकार                        | ९२            | अदितौ वा स्निग्ध                |
| 96,        | दप्ते रस्य                         | २,३           | वा वर्णवाचिनि कृष्णे            |
| 10         | वा समासे                           | 6.8           | अर्हत्युच                       |
| = 8        | प्रमयोवनस्रात प्रभृतवी             | <i>ę</i> , પ્ | छद्मपद्मद्वारम्खंषु वा          |
|            | डर्जुविचाकेलमण्डूकते               | ٩,६           | मृद्वीपृथ्वीवह्वीगुर्वीलघ्वी-   |
|            | <b>लमु</b> ख्येप्वनन्त्यस्थापि     |               | तन्वी समानेषु च                 |
|            | यथालक्ष्यम्                        | 6'0           | स्रप्ते च                       |
| <b>ं</b> र | चिअचेआसदीयस्त्यान-                 | 0,6           | उदेकाचोः स्वश्वसा               |
| -          | स्थाणुम्कतृष्णीकदैवैक-             | 6,6           | ई ज्यायाम्                      |
|            | मृदुकसेवानखनीडनिह-                 | १००           | स्त्रिया करेण्वां रणयोवि-       |
|            | _                                  |               |                                 |

|       |                             | (    | 30 | <b>)</b> |                         |
|-------|-----------------------------|------|----|----------|-------------------------|
|       | पर्यय ′                     |      |    | १२६      | आढत आरब्धस्य            |
| १०१   | वाराणस्याश्च                |      |    | १२७      | छिकस्तृप्तस्य           |
| १०२   | लनयोरालाने                  |      |    |          | सिप्पि शुक्तेः          |
| १०३   | चलोरचलपु <b>रे</b>          |      |    | १२९      | उवहावहावुभयस्य          |
| 808   | हरयोर्महाराष्ट्रे           |      |    | १३०      | मइलो मिलनस्य            |
| १०५   | हदोईदे                      |      |    | १३१      | सस्कृतेऽपि तु दाढा द-   |
|       | ग्लयार्वा हिग्ताले          |      |    |          | ष्ट्राया <sup>ः</sup>   |
| १०७   | लहयोर्लघुके न वा            |      |    | १३२      | बाहिरबाहिमो बहिसः       |
| १०८   | लडये।र्ललाटे                |      |    | १३३      | हेट्टमधसः               |
| 800   | हयोही                       |      |    | १३४      | मातु स्वयु सिआ          |
| ११०   | थेवथोवथोका म्होकम्य         |      |    | १३५      | पितु· स्वमुङ्गा         |
| 8 8 8 | तुहिनुर्घृआ                 |      |    | १३६      | तिरच्छिस्तियञ्च.        |
| ११२   | बहिणी भगिन्या               |      |    | e ६ ९    | अपनो घरो गृहम्य         |
|       | छूढ क्षिप्तस्य              |      |    | 936      | इरग्नच्छीलनद्धर्भनन्या- |
| 888   | रुक्यो वृक्षम्य             |      |    |          | <sup>प्</sup> वर्थ      |
| ११५   | विलयः सम्कृतेऽपि वनि        | eta. |    | 630      | तुआणनृणाव नुम्च         |
|       | नाया                        |      |    |          | क्त्वाया                |
| ११६   | कूर ईपतोऽमुख्यम्य           |      |    | १४०      | केर इदमर्थस्य           |
| ११७   | दिही पृति                   |      |    | 688      | राजपराभ्यामिकणकर्णा च   |
| 335   | इन्थीनि स्त्रिया            |      |    | १४२      | एचयोऽणो युप्मदसा-       |
| 880   | वेमितिअ देड्यंम्य           |      |    |          | द्भचाम्                 |
| १२०   | वजरमजरा माजीरम्य            |      |    | १४३      | द्विवा वते.             |
| १२ १  | पुरिम <sup>ः</sup> पृर्वम्य |      |    | 888      | इक इनम्य सर्वाज्ञात्    |
| १२२   | इदानीम एताहे एण्हि          |      |    | 884      | इकोऽण पथस्य             |
| १२३   | बहम्य भयो बृहम्पना          |      |    | १४६      | णय आत्मन ईयम्य          |
| १२४   | तर्हाहरथा त्रम्तस्य         |      |    | १८७      | वा त्तर्णाडमी त्वस्य    |
| १२५   | पदाते पाइक                  |      |    | 588      | तलम्य डेलोऽक्काठवर्ज    |

१४९ इतिअ अन्तोरेतत्तव-द्भग्रो लुक्चेतदः १५० एइहेसिलैतिअ किमिद-म्भ्या च १५१ हत्त कृत्वस १५२ मतोर्मणरेत्तमन्तवन्तालो-हेहालव प्रयोगानु-सारम् १५३ वातसादो चो १५४ हिहत्थास्त्रस्य १५५ सिय इया सिरेकाद्वा दः १५६ आलालुडिलडुलाम्तु भवे १५७ डिलडुटी खार्थ चापि 237 市 १५९ नवेकात्सयुक्तो वा ल १६० उपस्थित्वतान्मन्याने १६१ डमयडुमया भ्रव १६२ डिय शनस १६३ डयटियमा मनाको वा १६४ डालिया मिश्रात १६५ दीर्घाद्रः स्वार्थ १६६ त्याद्स्त्वादि १६७ आनिशायिकादातिशा-यिक. १६८ अन्धर्पातपत्रविदुचनो छः १६९ अथ निपाता. १७० इनोऽज्ययम्

१७१ वाक्योपन्यासे नं १७२ अभ्युपगमे आम १७३ वैपरीत्य णवि १७४ विहितविधाने पुणरुत्त १७५ सत्यनिश्चयपश्चात्तापविक-ल्पविषादेषु हादि १७६ स्वीकुवेर्थ हद च १७७ इवार्थ विअवन्वविवपि-वीमवा वा १७८ लक्षण तेणजेणाँ १७९ अवधारण णइचचिअ-चेआ १८० निश्चयनिर्धारणयोवले १८१ वा किलायं हिरेरिकरा. १८२ केवलानन्तर्ययोर्णवरणवरी १८३ अलाहि निपेधे १८४ नवर्थ णाइमणौ १८५ मार्थ माइ १८६ हाधिको हद्धी १८७ विपादभयवारणेषु वेव्वे १८८ वेव्वचामन्त्रण १८९ वा सम्बा हलाहलेमा-मयः १९० दे चामन्त्रणसम्मुर्खाकर णया. १९१ निषेधानुयोगदानेषु हु १९२ खु हु विसायसम्भावन-

वितर्कानेर्णयेषु १९३ न ह बिन्दोः १९४ सूचनाश्चर्यगर्हाक्षेपे ऊ १९५ थू क्षेपे १९६ रतिकलहसम्भाषणयोररे रे १९७ निन्दायां च हरे १९८ विकल्पानुशयस्चनास्रो १९९ अनुशयविषादसेदानन्दा-दृतिभीत्यपराधाद्भतसं-लाप**कृ**च्छ्स्चनास**्**बो २०० सम्भावन त्वइ २०१ अनुकम्प्यविकल्पानिणयपु च वण २०२ मन्ये विमर्शने च मणे २०२ अद्भतेऽम्मो स्वयमप्पणो वा

२०४ पाडिएक पाडिकं प्रत्येक वा २०५ पश्यार्थे उअ. २०६ इतरथार्थे इहरा २०७ सम्प्रतिझगित्योरेकसरिअं २०८ फलवर्थे मोरउल्ला २०९ अल्पार्धयोर्दर २१० अनुयोग किणो २११ इर जे पाउपूरण २१२ अप्यर्थे पि वि च २१३ अरिरि हो अहा अहाह अयि अये हीसि आहे अहह हाहा हिही है हंहो आह आहो अहो मेही हीही नाम अरेर इत्यादयः समसंस्कृताः सिद्धाः ॥

श्रीपूज्यपादनकलङ्कसमन्तभद्र-श्रीकुन्दकुन्दजिनचन्द्रविशाखमज्ञाः । श्रीमाघर्नान्दशिवकाटिशिवायनाख्या विद्यादिनन्दिगुरव शममीदिशन्तु ॥

इत्युभयभाषाकविचकवर्ति-व्याकरणकमलमार्ताण्ड-तार्किकिशिरोमणि परमागमप्रवीण-सूरिश्रीदेवेन्द्रकीर्तिप्रशिष्य-मुमुक्षुश्रीविद्यानन्द-भट्टारकान्तेवसि-श्रीमूलमङ्घपरमात्मविदुष-सुरिश्रीश्रुतसागर्गव रचिते औदार्यचिन्तामणिनान्नि (खोपज्ञवृत्तिनि) प्राकृतव्याकरणे संयुक्ताव्ययनिरूपणो नाम् द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥

### ( %( )

## श्रीसर्वज्ञमदोषं तदुक्तवचनानि निखिलसुस्तभवनम्। नत्वा विद्यानन्दं स्वाद्यध्यायं प्ररचयामि॥

|   | गत्या विद्यागम्य स्वाधव्या              | न मरप | 4/14 11                      |
|---|-----------------------------------------|-------|------------------------------|
| ₹ | बा मोऽचि वीपमे स्यादे-                  | 7,0   | सेमीं वा                     |
|   | बीप्स्यात्।                             | २१    | वा डओ <b>इउ नरीदुद्रग</b> ां |
| २ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       | नसः                          |
| ३ | सेडोंरतः                                | २२    | ढवो उतो वा                   |
| 8 | तदेतदोर्वा                              | २३    | वा णो जरशसोः                 |
| ч | <b>छ</b> ग्ज <b>३</b> शसोः              | २४    | वा नृषण्डयोर्ङसिङसोः         |
| ξ | अतोऽमः                                  | २५    | टा णा                        |
| 9 | णष्टामो                                 | २६    | स्वरात्सेरनुनासिकोऽम्छ-      |
| 4 | हिं हिं भिसः                            |       | क्च वण्डे                    |
| ९ | छक्च हिन्तो हि दु दो                    | २७    | जइशसोर्णिरिमस्सानुना-        |
|   | त्तो इसे                                |       | सिकइः सपूर्वगुरवः            |
| 0 | सुन्तो हिन्तो हि दु दो                  | २८    | ओदुतौ वा स्नियाम्            |
|   | त्तो भ्यसः                              | २९    | आ वा सेरीतश्च                |
| ? | द्विरुक्त सो ङसः                        | ₹०    | अदेदिदातष्टाङस्डीनां इ-      |
| ? | इंडें द्विमिश्व                         |       | सेस्तु वा                    |
| 3 | दीर्घो जश्शस्ङासिषु दुदो-               | ३१    | नादन्तादात्                  |
|   | तोष्वामि च                              | ३२    | ईर्वा प्रत्यये               |
| 8 | वा भ्यसादेशहिसुन्तो-                    | ३३    | नुर्न जातेः                  |
|   | हिन्तोषु                                | ३४    | तद्यत्किमो न सावम्यामी       |
| 4 | एत्वं शस्टाणभिम्भयसा -                  | ३५    | छायाहरिद्राभ्यां च           |
|   | देशसुप्स                                | ३६    | स्वसननान्ददुहिभ्यत् आ        |
| ६ | दीघ इदुतोर्भिसादिषु                     |       | डित्                         |
| e | वा चतुरः                                | ३७    | अमि लघुः                     |
| ( | शिस छिप्ते                              | ३८    | न मः सावामन्त्रणात्          |
| 9 | सावनपुंसके                              | ३९    | वा डोदीचीं                   |
|   |                                         |       | -                            |

| 80  | अहतो वा                                 | ६४         | डेसिमामः                                 |
|-----|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 88  | अरं वा नान्नि                           | ६५         | डासश्च किंतच्चाम्                        |
| 8२  | आप एद्वा                                | ६६         | डस् तद्यातिमः                            |
| 83  | ओदम्बायाः                               | ت ج        | तांत्कमोडांतश्च स्त्रियामपि              |
| 88  | <b>ईदूतोर्रु</b> चुः                    | ६८         | <ul> <li>किंग से स्मार्त्वाद-</li> </ul> |
| 84  | विवबन्तस्य च                            |            | न्तंभ्यो वा                              |
| ४६  | वर्तामुस्यमौवर्जम्                      | ६९         | तद्यारकमः काले डिरिआ                     |
| ४७  | स्थादावारः                              |            | डाला डाहे                                |
| 85  | मातुरा चारा                             | ७०         | तद्यत्किमो म्हा ङासे.                    |
| 88  | तल सविज्यर्थस्यादेवतार्थ-               | १७         | डो तद <sup>.</sup>                       |
|     | स्य चारा                                | ७२         | किमो डिणोडीसौ                            |
| 40  | अरः संज्ञायाम्                          | ७३         | टाया डिणा तद्यास्कमेतदि                  |
| 48  | सावावार:                                |            | दम <sup>.</sup>                          |
| ५२  | आत्राणौ राज्ञः                          | ७४         | णस्तदः कचित्स्यादौ                       |
| ५३  | णो वा जदशस्ङसिडसाम्                     | ७५         | कि कत्तस्रयोश्च                          |
| 48  | टा णा                                   | ७६         | इदिममः स्त्रीपुसयोः                      |
| 44  | णो णादिप्विजस्य                         | ७७         | इमिआयमौ सौ वा                            |
| ५६  | अमामोरिणम्                              | ७८         | अः स्सस्सिमोरपि                          |
| ५७  | <b>भिस्भ्यसाम्सुप्</b> द्धाः            | ७९         | इममस्य ह सह डिना                         |
| '16 | <b>अ</b> ण्णाजस्यटाङसि <del>ङस</del> ्य | 60         | नापि तथः                                 |
|     | सणाणोषु                                 | 6          | द्वितीयातृतीययोरिदंणो वा                 |
| 43  | अन्नर्याणो राजवचापि                     | ८२         | इदमिणममा                                 |
| ६०  | णइआ णिआ चात्मनष्टो                      | <b>८</b> ३ | षण्डे सिगामासत्रा इण-                    |
|     | वा                                      |            | मिणमो इदम् च                             |
| ६१  | सर्वादेर्जम् डेरतः                      | 58         | किम् किमेव                               |
| ६२  | थम्मिस्सि ङिः                           | 14         | तदेतदिद से सि इसामा                      |
| ६३  | इदमेतद्वर्ज हिन वा                      |            | बा                                       |
|     |                                         |            |                                          |

28 इदंतदामा सि से ८७ ङसि स्ताहे चो वैतदः 66 तलुक् चाहेचोत्थेष्वेतदः 29 एमीं वा अदितौ ९.० सिना सहणमोइणमेसा वा तदेतदोस्तस्य सो न वण्डे 98 नाब्नडोर्नम्चादसो दो हो ९२ वा ९३ वयायां म्मी 98 ९५ तुमं तुह तुवं तु त युष्म-रिसना उद्हे तुद्हे तुम्ह[तुन्भ तुब्मे भे जसा] तुए तुमे तुह तुवं तुम तु तममा तुय्हे उय्हे मे तुब्मे तुब्म वो शसा ९९ तुमइ तुमाइ तुमे तुमए दुमं तइ तए ते दि दे भे १०० उच्हेहि तुच्हेहि तुम्हेहि उब्मेहि तुब्मेहि में भिसा १०१ इसी तुब्भ ुह तुम तुव तइ च १०२ इसिना तहिंतो तुञ्भ तुम्ह १०३ भ्यस्युम्होम्हतुय्हतुन्भाश्च १२० उसा अम्हं अम्हमज्झं-

१०४ जसा दिदेइएतुतेउयहाँब्म-तु**ञ्**भतुम्हतुमइतुमोतुमतु मतुबतुहंतइतुहाः १०५ आमा तुम्हाणतुहाणतु-माणतुवाणतुब्भाणतु-**ब्भतुब्भेवातवः** १०६ ङिना तएतइतुमाइतुम-एतुमय: १०७ डी तुब्भतुहतुमतुवतवश्च १०८ सुपि च १०९ तस्मिन्नेत्व वा ११० तुव्भस्याच १११ ज्झम्हौ ब्भस्य वा ११२ अथासात्सिनाऽहयमहंह-अम्ह्याम्मम्मयः ११३ जसा भेवयमोअम्होअम्हे अम्हा. ११४ अमाऽहं मिम मम म मम्ह अम्ह अम्मि मि णं णे ११५ शसा णेअम्हअम्होअम्हयः ११६ टया णेमयाइमएमइममा इममएमममेमय ११७ मिसा णेअम्हेअम्हअ-म्हााहिअम्हाहिम: ११८ <sup>ड</sup>सौ मज्झ मह मम मइश्च ११९ भ्यस्यम्हममौ

१३४ अदन्तवच्छेष मज्झमहं महममसहमयः १३५ णाल न दार्घः १२१ आसा मज्दााणमहाण-१३६ ज्सेर्न छक् ममाणअम्हाणअम्होअम्हे-१३७ हिईसिम्यसाश्च अम्हं अम्हमज्झणोणयः १२२ डिना मेमएममाइमइमयः १३८ डे डे: १२३ डौ मज्झमहममाम्हाश्च १३९ न चेत्वम् १२४ त एव सुपि च १४० बहुवचनं स्यादित्यादिद्वि-१२५ तस्मि नेत्वं वा वचनानाम् १२६ अम्हस्याच १४१ डेश्चतुर्थी पष्ठी वा तादर्थ्ये १२७ तृतीयापश्चमीषष्ठीसप्तमी-१४२ डाइश्च बधात् षु तीस्त्रिः १४३ द्वितीयातृतीयापञ्जमसिप्त-१२८ वे दो द्विः म्यर्थे पष्टी कवित् १२९ जरशस्भ्यां सह वेण्णि दो १४४ सप्तमी द्वितीयातृतीययोः . ण्णि दुवे च १४५ पञ्चम्यास्तृतीया सप्तमी च १३० तिण्णिसिः १५६ द्वितीया सप्तम्याः १३१ चत्तारिचतारोचडरश्रतुरः १४७ तृतीयाऽपि सप्तम्याः १४८ प्रथमार्थे द्वितीयाऽपि १३२ आम् ण्हं ण्हश्च सङ्ख्यायाः १३३ न विंशत्यादेः

विद्याविरोधंनोधनिधिसा धुनिस्तवाद (१)
श्रीमानुमामसुरनन्तरपूज्यपादः ।
श्रं वो ददातु सदयः ग्रुभदानदक्षो
विद्यादिनन्दिगुरुरात्मविदां सुमुद्धः ॥

इत्युभयभाषाकविनकवार्ति व्याकरणकमलमातीड-तार्किकनुष्ठिशरोमणि-परभागमप्रदेश न सूरिश्रीदेवेन्द्रकीर्तिप्रशिष्य-मृमुक्षश्रीविद्यानन्द भद्यारकान्तेवसि-श्रीम्लसङ्कापर-स्मविदुष-सूरिश्रीश्रुतसागरविराचिते भौदार्याचन्तामणिनाम्नि (स्वोपक्रशातिनि) प्राकृतव्याकरणे स्वादिसमुख्यनिरूपणे नाम तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥